Sanskrita Natakon ka Bhaugolika Parivesha (Geographical Horizon of Sanskrita Drama)

```
लेखक की श्रान्य प्रकाशित रचनायें—

(1) भारतीय संस्कृति के प्रापार तस्व

(2) मसङ्घारशास्त्र का इतिहास

(3) वैदिक साहित्य का इतिहास

(4) सस्कृत साहित्य का इतिहास

(5) पण्डित प्रान्तिकादसः व्यास - एक भ्रष्ययत्त

(6) ऋत्युक्तसुपाकर

(7) ऋत्युक्तसुप्तसुर्थ

(8) अतुर्वेदसुक्तसग्रह

(9) वैदिकसुक्तसग्रह

(10) विप्रधिज्ञान
```

(12) पोपएए के निये स्वनित्र और विदासिन
(13) सस्हत-बाटन मूस्ति-वारिह्नएमि
(14) एन्दोऽलक्कारमकात
(15) प्राचीन क्यामें
(16) गढ़वाल के प्रमुख तीये
(17) गढ़वाल के सस्कृत प्रभित्तेस
(18) एक्यालीक-व्यारमा
(19) प्रमित्तानागुरूत्वस्यू-व्यास्य।
(20) प्रिवर्दात्वा-व्यारमा
(20) प्रिवर्दात्वा-व्यारमा

(21) हुर्पयरिसम्-गश्चम उच्छ् बास-भ्यास्था (22) निरातार्जुनीयम् प्रवम सर्ग-भ्यास्या (23) रचुवा दिनीय सर्ग-ग्रास्था (24) रचुवा-ग्योस्य मर्ग-ग्यास्या

(11) उदयनचरितम्

# Sanskrita Natakon Ka Bhaugolika Pariwesha

(Geographical Horizon of Sanskrita Drama)

br. KRISHNA KUMAR
M. A Sahiyacharya, Ph. D., D.lit
Head of the Department of Sanskrit
Gathwal University Shrinagar Gathwal

```
'लेखक की श्रन्य प्रकाशित रचनायें—'
      (1) भारतीय संस्कृति के द्याधार तस्व
      (2) ग्रलस्ट्वारतास्य का दतिहास
      (3) वैदिक साहित्य का इतिहास
      (4) संस्कृत साहित्य ना इतिहास
     (5) पण्डित सम्बिरादत्त व्यास - एक भध्ययन
      (6) ऋत्यसूक्तसुधाकर
      (7) शहनसूक्तसंग्रह
      (8) चतुर्वेदसूक्तसग्रह
     (9) वैदिवसूक्तसग्रह
 " (10) विषविज्ञान
    (11) उदयनचरितम्
    (12) पोषण के लिये खनिज भीर विटासिन
    (13) संस्कृत-नाटक मुक्ति-तरिङ्गणी
    (14) छन्दोऽलङ्कारप्रकाश
    (15) प्राचीन कथायें
    (16) गढवाल ने प्रमुख सीर्थ
    (17) भढ़वाल ने सस्कृत प्रभिलेख
    (18) ध्वन्यालोक-ध्यारया
    (19) मिश्रानशाकुन्तलम्-व्याख्या
    (20) त्रियदश्चिका-व्याख्या
    (21) हर्पचरितम्-पञ्चम उच्छ् वास-व्यास्या
    (22) किरातार्जुनीयम् प्रथम सर्ग-ध्याख्या
    (23) रघूवश्च-द्वितीय सर्ग-ज्यास्या
    (24) रर्षवश-त्रवोदश,सर्ग-व्याख्या - 🕆
```

# anskrita Natakon Ka Bhaugolika Pariwesha

( Geographical Horizon of Sanskrita Drama )

Or KRISHNA KUMAR I A Sah tyacharya Ph D D.I.it Head of the Department of Sauskrit Garhwal University Shrinagar Garhwal Sanskrita Natakon Ka Bhaugolika Pariyesha

( Geographical Horizon of Sanskrita Drama )

# संस्कृत नाटकों का भौगोलिक परिवेश

का० कृष्णकृषार १व.ए., साहित्याचार्व, गी-एव.डी., डी.सिट् विमागाध्यक्ष संस्कृत गढ्यात विश्वविद्यास्य, श्रीनगर गढ्याल

भवंक प्रकाशक मुराबाबाब

# संस्कृत नाटकों का भौगोलिक परिवेश

## डा० कृष्माकुमार

प्रकाशक .

सर्वेक प्रकाशन भूषरा भवन, मण्डी वास भुरादावाद

C डा॰ कृष्णकुमार

मूह्य---65 00 1983 ई॰

विशेष डीलक्स संस्करण

मुद्रकः

गुरुकुत नागढी फार्मेसी-मुद्रणासय हरिद्वार

## समर्पण

प्राचीन महान् संस्कृत कवियों के प्रति

जिनकी रचनाको ने महाज् भारत - राष्ट्र की आवनाशम धीर गाज-नीविक एकता का परियोषणा करके राष्ट्रीय आवनायों को खद्यीथित करते हुमे भारतीय सस्कृति के प्रचार-क्सार को श्रोत्साहित किया

या शैलेन्द्राच्यिसान्तःस्वनितसुरयुनीशीकरासारक्रीता-

त्तीराग्तान्नैकरागस्कुरितमणिवची दक्षिणस्यार्णंदस्य।

धागरपागस्य भीतिप्रणतन्पश्चतः शश्यदेव क्रियन्ता

वृद्रारत्नाशुगर्मास्तव वरायुगस्याङ्गुनीरकामागाः ॥

मुद्राराक्षस 3.19 ॥

प्राचीन समय के आंखीय लेखकों ने सूगीन विषय पर वर्तमान वैशा निक सुग के तक्षा वर्षाय विराट एक क्यांक्सित साहित्य का गुजन नहीं किया या, स्तारि दस गुग के विद्वानों का भौगोलिक झान कम नहीं पर दिकिन्त प्राचल के साम्यान्य विद्वान कम प्राचल के साम्यान्य विद्वान कम प्राचल के साम्यान्य विद्वान प्राचल से साम्यान्य विद्वान प्राचल से साम्यान स्वाचन साम्यान विद्वान कम निक्त कम कि साम्यान सिक्त कम निक्त कम निक्त कम निक्त कम प्राचल कम निक्त क

प्राचीम समय के भौगोलिक विवरणों से विदित होता है कि वसु नदी भारतवर्ष की जलर-विवयी गीमा का निर्धारण करती थी। रष्टु की सेनामों ने इस नदी के तट वर यहुव कर हुएंगे को पराजित क्या था। इस विदाल भूमाग में प्रीधनास समय म मनेन स्वतंत्रत्र राज्यों के विख्यात रहने पर भी घम ग्रीर सस्कृति ने सारे देश को एक मून में पिरो रखा था। सस्कृत कवियों ने समूर्यं भारतीय जनमहांडीय की राजनीतिक एकता भी करणना भानती कृतियों में की है।

साचीन भारतीय मनीवियो धीर बीर पुन्यों को भारत से बाहर के देगी का भी परिवान था। उन्होंने उन देशी से नावर सार्यित, साब्हतित संभाग को परिवान था। उन्होंने उन देशी से नावर सारित, साब्हतित से पर्यानीतिक उपनिकेशी की स्थापना की थी। भारतीय कारित और रापसी धर्मने धर्म तथा सद्वित का अधार सन्द्राण एविया से दक्षिण-पूर्वी द्वीपसमूह में और उद्यक्त को वर के देणों स नवते से समय हुने के। भारतीय बीरों न प्रनेत देशी में आवर प्रपने राजनीतिन प्रभुद्ध नो स्थापित किया या तथा उन देशी की खब्य बनाया था। भारतीय व्यापारियों के जलपीत प्रमनी पताकार्ष पहराते हुवे बमाल की खाड़ी, धरव खानर, हिन्द महासागर, प्रवान्त महासागर घीर भूमक्य सागर की थात्राय करते थे। उनका व्यापार कीन, दिस्सा पूर्वी डीव्समूह, प्रकीवा, प्रस्त देशी भीर पूरोप के साथ प्रचुर मात्रा ये था। समुद्र पार के देशी हो भी भारतीय व्यापार के प्रमाण प्रनेक मुन्नी से प्रणा होने हैं।

प्राचीन साहित्य मे, विशेष रूप छ 'रामायएं', 'महाभारत' भीर पुराखों में प्राचीन कुम वो अति पूरव्यमान् सामग्री सुरक्षित है । वेद तथा प्रत्य सारभीय प्रत्य, क्योतित, पम्पास्त , कर्मकारम, क्षक प्राप्तास्त मादि से सम्बर्धन्य प्रत्य, क्योतित, पम्पास्त , क्षक्रेया, क्षक प्रत्यास्त मादि से सम्बर्धन्य प्रत्य भी भोगोतिक जानकारियों को प्रस्तुत करते हैं। पारिता की 'प्रद्यास्यायों' तथा पत्किति का 'महामान्त्र' भी इस प्रकार की सूचनाश्री के अच्छे लोते हैं। राजहोबर की बाब्यमीयांमां भी महत्वपूर्ण है। सस्कृत काव्यों से भी मुनोत-सब्बर्ध सुचनायें प्राप्त होती है। क्रांतिवास, भारति, माप्त, श्रीहर्ष प्रार्धिन के बाब्यों वा उपयोग तत्कालीन भूवोज वो जानने के लिये किया जा सन्तत है।

बुद तथा बुद्धाशार भारत को बानने के लिये बौद्धों का सस्कृत तथा पालि का साहित्य महत्वपूर्ण है। बौद्ध माहित्य से ही छुठी भारावरी फैसपी पूर्व के 16 महाजननथी की रिचति का यथाय बीच होता है। निभिष्टक साहित्य, जातक कथायों, 'वीपवन,' 'महावधां, 'खिलतविक्तर', प्रवधाः साहित्य शादि से क्षत्रेक स्थानों के वस्तुन उपपवध होते हैं। जैन साहित्य भी भौगोजिन जानकारी की प्रवान करता है। प्राथीन सरिलेल भीर सिक्ते भीरवान विद्योग का निर्धारस्य करने में स्कृत्यव हो जाते हैं।

प्राचीन समय से ही धनेक विदेशी पर्यटक धीर वाशी चारतवर्ष का अमण करते रहे हैं। उन्होंने प्रथने सहसरखों से महा के विविध्य स्थानी की जानकारी थी है। हिकेटियस (549-486 ईए गूर), हेरोडोन्स (484-431 ईए पूर) और टेसियस (39% ईए पूर) के सस्मरखों से आरतीय स्थानों के विदरता दिये गये है। निकत्दर ने समय आये युनानी इतिहासनार भी उस युग की भौगोजिक जाननारी अस्तुत नरते हैं। बन्द्रमुख की राजसमा मे राजदूत के हर भे रहने बाते नेगास्थनीज ने इन्टिना (Indika) में हमे महत्य-पूर्ण भौगोजिक जाननारी जिसती है। एरियन, विनती, देगिन्सप साफ से प्रायकथन [iii]

एरिद्रियन सी' धीर टालेमी के विवरसा भी प्राचीन भौगोसिक जानकारी के प्रच्छे स्रोत हैं।

प्राचीन समय में मनेक भीनी तीर्थ याजियों ने मारतवर्ष का प्रमण किया था। उनके सस्मरण जतेमान से प्राप्य है। पाचवी शताब्दी के पाहि-यान, तातवी के ह्रोनसान, हरितय थोर सुन्धूय के भारत प्रमण के सस्म-रण उस गुग के भीभोजिक स्थानों था विवाद परिचय देते हैं। प्राचीन समय का भूगील लानने में युह्तिय यात्री तथा लेखक थी प्रकार में भ्राते हैं। इनने सस्यक्ती प्रमुख है। भारत के विषय में लिखों गई-'तहकीक-ए-हिन्द' पुस्तक में उसते हम देश के प्रमुख का भी विवरण विवाह है।

वर्तमान समय मे प्राचीन करण के मुगोल पर विस्तृत गाँ हुया है।
याचीन भारतीय छाहित्य धोर प्राचीन विदेशी याचियो भीर लखको के
सहत्र रहा के प्राचार पर विद्वार्थ समाजीवको ने भारत के प्राचीन भीगीनिक
स्वरूप को निर्भारित करके स्थानी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
सम्मत्रत स्त सम्बन्ध मे प्रयाम महत्त्रपुर्ध कार्य अन्त का प्रयास किया है।
स्तक 'एन्लिएन ज्योबा'की आंक इत्ति है। इत पुत्ति का सुनि स्ता है।
सान, ह्वीनसाथ भीर सुनानी लेखको के विवरण है। इतके भानतार भीन
भारतीय भीर विदेशी लेखको ने भी इत विषय पर कार्य किया है। इतकी
सम्बी सुची देना बहा सम्भव नहीं होगा। श्री विभवषास्त नाहा ने भाभी
सुनी स्ता को पीतहासिक श्रुवाल' (Historical Geography of
Anc.int India) म इन कार्यों की विस्तृत सूची प्रसानमा मे दी है। इतके
विदेश होता है। क विदानों ने हत विषय वा कितना महत्वपूर्ण समझा था।

प्राचीन भारत का कमबद इतिहास छठी सताब्दी ई० पू० स प्रारम्भ होता है। यह समय भगवान बुद्ध और उनके बाद का है सहाभारत युद्ध के बाद का हम समय भगवान बुद्ध और उनके बाद का हो सहाभारत युद्ध के बाद कह समय के भारतवर्ष में विभिन्न चिकालार्थी चिन्न समय में 16 महा- अन्यद भारतीय इतिहास ने बहुत प्रसिद्ध है। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक युग को मुस्लिम आजमारी हे पूर्व दावी बताब्दी तन का मानना प्रियक उचित्त होगा। यह हिन्दू युन रहा तथा इत युग ये हत देश मे भारतीय पर्म और सस्कृति वा भन्द्य प्रचार और प्रभार दहा। इस युन के मौगोलिन गृतान्तो को जानने के लिये घनेक धालनिक सीर वाह्य प्रामाशिक कोत हैं। इनमे माटक भी सत्वान जाननारी के प्रच्छे लोत हो सचते हैं।

सस्कृत साहित्य के अनुसार भाटनो के सेशन की परम्परा श्रांत प्राचीन होने पर भी प्राचीनतम नाटक भास के ही उपसक्ष है। भास का समय सामान्यत चौंची सताब्दी ई0 पू0 माना क्या है। अत नाटको के आधार पर प्राचीन मारत को भीगोलिक स्थिति को जानने के लिये भास से लेकर प्राची साव्या के उत्तराधं के दिश्नाय तक के नाटको का अध्ययन करता सम्प्रित होया।

चतुर्थ सतास्यी ई0 पू0 से दस्त्री सतास्त्री सक का समय भारतीय इतिहास का गीरवसय युग रहा। 'रामायए' सथा 'गहाभारत' से वांगित राजवंगी के प्रतन्तर चतुर्व सतास्त्री हैं 0 पू0 से मीर्य सम्राट ही ऐते हुवे जिन्होंने समय भरतसक को चयु (सामू) से तेकर बामकर तक भीर हिमा सम से तेकर बांग्रण समुद्र तक एक राजवीतिक शासन के भ्रत्यांत समाविष्ट किया या। इसके सन्तर्य भी भरतक्रप्रक के विभाग स्वतन्त्र जनपदि को प्रतेक महत्वाकाशी राजाधी के इस राजवीतिक ऐक्य मे वाधने के प्रवस्त प्रयत्त किया या। इसके सन्तर्य भी भरतक्रप्रक हैं विभाग स्वतन्त्र जनपदि को प्रतेक महत्वाकाशी राजाधी के इस राजवीतिक ऐक्य मे वाधने के प्रवस्त प्रयत्त किये थे। इनमे मुत्रवत्ती राजा सबस प्रसिद्ध है। सस्कृत विषयो ने प्राय प्रपत्त नारकों मे भारत की राजनीतिक एकता को स्वापित करने के प्रार्थ प्रपत्त किये थे। वासावत्त्व ते जो मुजवारी सम्राट विप्त हम हमें के प्रवस्त सिंग्र समुद्र तक सम्पूर्ण भारतवर्ष के एक घ्या सास्त में बचा हाने की कामना वि हैं।

प्रस्तुत भीगोलिक बध्ययन में लिए चतुन खताब्दी ईं० पू० के भास कि सि कि सर दसनी धताब्दी न उत्तराथ के दिहनाय कि दि तक के नाटकी को लिया गया है। भात का समय मीय धान्नास्त्र मा गृर्ववर्ती त्वा धताके उत्तर के चार के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के दिवर में इसे सुव में हुआ बा। भात के 13 नाटकी में उस युग के भारतवर्ध का युत विस्तृत भीगोलिक परिचय मिसता है। भात के प्रत्य न (ईए)यु हुत धी धताब्दी), गातिवास (ईए)यु प्रयम त्रातामी), विद्याखदा (चतुन खताब्दी), चुत्र में श्री के वेलक सुदक-ईस्वरद्ध-सर्पिक स्वाधिदा (चतुन खताब्दी), ह्य (धत्यम बताब्दी), भट्टतारायण् (धत्यम वाताब्दी), मनुर्त्रत (धत्यम स्वाध्दी)

श्राश्लेन्द्राच्छिलान्त स्खलितसुरधुनीशीकरासारशीतात् तीरान्तान्तैकरामस्पुरितमिण्डचा दक्षिणस्याणवस्य ।

मागत्यागस्य भीतिप्रणतनुपश्चतं शश्वदेव क्रियन्ता

चूडारस्नाञ्चनर्भास्तव चरणयुगस्याङ्गु सीरन्धमामा ॥ मुद्राराक्षस ३ 19 n

चिजितका (सम्बम बाताव्यो) महोवर्धन (ब्रष्ट्य बाताब्यी), बुरारि (ब्रष्टम बाताब्यी), ब्रुप्तार (ब्रष्टम-मावा साताब्यी), ब्राह्मिक (लब्स बाताब्यी), ब्राह्मिक (लब्स बाताब्यी), ब्राह्मिक (लब्स बाताब्यी), होमीद्वर (लब्स बताब्यी), होमीद्वर (लब्स ब्रह्मिक (ब्रह्मिक (ब्रह्मिक व्यवस्था काताब्यी) और दिङ्गाग (ब्रह्मा व्यवस्था काताब्यी) और दिङ्गाग (ब्रह्मा व्यवस्था कात्ब्यी) का उर्दार्थी के ब्राह्मिक स्ववस्थ तथा स्वानो वे वर्णानो के ब्राह्मिक स्वानो का व्यवस्था कात्व्यो का व्यवस्था काल्यो के व्यवस्था काल्यो का व्यवस्था तथा सही जानकारी प्रवान करत है।

इन संस्कृत नाटकी से यह भी विदित होता है कि प्राचीन सम्प्रा के भार्य सन्यक्ता का प्रसार सम्पूर्ण भारतवर्ष में तो बा ही, विदेशों में भी भारत का साहकृतिक श्रीर राजनीतिक प्रमाव वा । व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित हो चुने थे। भारतवय भी पश्चिमोत्तर सीमार्थे भिन्य नदी धीर हिन्दुनुश भी भी पार करके वतमान अपगानिस्तान के उत्तर तक विस्तृत थीं । इतिहास बताता है कि विस प्रवार समय के व्यतीत होने के साथ-साथ वे सीमायें निरम्तर सन्धित होती गई। पश्चिमोध्दर सीमाधों से आहमण्यादियों ने भारत मे प्रवेश किया । इस देश को पददलित करके उन्होंने पार्थ सम्मता, सस्कृति भीर घम का िनाश किया। वर्तभान समय में तो भारतवर्ध की सीमार्थे सकुधित होकर राबी (इरावती) नदी के भी पूर्व मे का गई है सीर पूर्वी भारत संभी पत देश का बहुत बड़ा माग पृथक् होकर विदेश बन गया है। इन सुमानी से बार्व वर्ष और सस्कृति का भी सम्पूर्ण रूप स निकासन हा चुका है राजनीतिन प्रभाव का वो कहना ही क्या है। वक्षितिला, जो किसी समय भारतीय 'शक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था, वहा बाज उस विश्वविद्यालय का नाममात्र भी ग्रविण्ट नहीं है। बतमान भारतवर्ष की सीमाग्री के ग्रन्तगंत थेत्री में भी भाग सम्वता, संस्कृति भीर धम का हास होता जा रहा है। धम. विद्या भीर संस्कृति व प्रसिद्ध केन्द्र काश्मीर में इसका हास स्पन्त है। ऐति-हासिक विवदन्ती श्रीस्ट है कि 'तैषधीयचरितम्' के रवियता श्रीहर्ष की मपने काव्य की श्राद्धना को प्रशासित कराने के लिए काइमीर जाना पढ़ा था। महानवि विद्धारा ने लिखा है वि नाम्मीर ही शारदा (सरस्वती) का देश है, धन्यत्र वैसी विवास नही होती!

महोदरा युङ्गमने सराणी भवन्ति तून विताबिनासा ।
 न शास्त्राद भगास्य स्टरस्तेषा बदयल भगा प्ररोह ।।

प्राचीन सस्कृत साहित्य ने आधार पर पाचीन यारत के भूगोन की सस्तुत नरने में धनेन प्रवस्त हुये हैं। परन्तु नाटनी को साधार बना कर इस प्रनार का प्रयास नहीं शिया गया। लीनजीवन के प्रविन समीप होने ने नारण नाटकों में गीएत तथा प्रतिनिम्तित तथ्य मिषक स्पट, सत्य समा प्राह्म हैं। यदाप कुछ नाटकों में निष्कृत नाटकों में तथा प्रति स्वत्य की पुष्क स्वार के स्वतः हम सम्बन्ध से प्रवास तथा ने स्वतः हम प्रवास ने प्रवास ना स्वता है। सतः इस माध्यम से प्राचीन भौगीतिक जानकारी प्रविक्त उपयोगी तथा भागीहीएन है।

भूगोल बहुत व्यापक विषय है। प्रदेशों को जल-वायु, विभिन्न परि-रिमित्मा, निवासी, रहन-सहन, जनिज, उद्योग-व्यवस्था, भावि के विवरण इससे धन्तगंत मा सकते हैं। इन सभी तस्यों ने वर्षनं के लिये बहुत विस्तार नी भावस्थकता है। प्रस्तुत भव्ययन सीमित है। इसके धन्तगंत केवल प्राचीन सक्हत नाटको म विण्त तथा सक्कृतित भौगोलिक नामों की भाषुनिक सन्तर्भ ने पहचान की गई है।

सहकृत नाटको म जिल्लिका भौगोलिक ह्यानो की सूची विविध तथा दीर्य है। इन ह्यानो का वर्गीन रहण रुप्ते प्रस्तुन प्रध्ययन सात धायाओ में विमक्त किया गया है। प्रमम् अध्याय से बहुत हु, पृथ्विभी और भारत्वर्थ का भौगोतिक विभाजन है। दूसरे ख्रम्याय से प्रति त्रे तो, सरीवर्ध और साहत्वर्थ का भौगोतिक विभाजन है। दूसरे ख्रम्याय से प्रति ते तो, सरीवर्ध और साहत्वर्थ का भौगेतिक विभाजन है। दूसरे ख्रम्याय से नारिय त्रे विभाजन के प्रति क्षाया से प्रश्ति का नारिय प्राच्या से प्रति है। विभाजन से स्वर्थ से साहत्वर्थ का साहत्वर्थ के साहत्वर्थ का प्रति है। स्वर्थ स्वर्थ से साहत्वर्थ का साहत्वर्थ के साह्य से साह्य से प्रति से साहभी का विवर एए है। यस्त म दे परिसिष्ट है। प्रयम सर्वश्रस्थ की साह्य की सूची है। प्राचित्र के साहभी का विवर एए है। सुचर परिसिष्ट से साहभी त्राची की सूची है। प्राचित्र से सामी, जनवरी, नगरी, तीर्थी, साध्यो धादि की स्थिति स्वर्थ की मुंदी है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखन तथा प्रमाणन ये धनेक निदान महानुभाशों का सहयोग प्राप्त हुमा है। इनके प्रति छुत्तवता होना स्वागायिक है। प्राप्तप्रीय पुस्तर जा गोविन्द निष्णागत, रीडर एवं नियायाध्यक्ष सरहत, के जी के करिक प्रयादायर ने प्रति छुपा एवं स्तेष्ठ के भाव से इस पुरतक का पुरतिकार पर किस सुरत के साथ प्रतिकार पर निर्देशों से मै

इत पुस्तक को पूर्ण करने की योग्यता प्राप्त कर सका। अनुज हा मारतपूपण विद्याल द्वार प्रवक्त वेद विभाग पुस्तुल कावड़ी विश्वविद्यालय के प्रति सीह प्रविद्यालय के प्रति सीह प्रविद्यालय के प्रति सीह प्रविद्यालय के प्रति विद्यालय प्रति विद्यालय के हैं। अध्य हा हिस्स्वाल जी, अध्यवसाधान्यत गुरुक्त कागड़ी कामेंगी का क्लेह ही इस पुस्तक के पृद्रण के जिल सहाथ कर हा है। इस पुस्तक के पृद्रण के जिल सहाथ के प्राप्त प्रकट करू, समक्त नहीं था एहा है। इसके प्रति वि

मेन्द्रीय हिन्धी निरेशालय में सहयोग से ही इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका है। डा रखाबीर रांध्रा निर्देशक, यी राजमल जीन उपनिदेशक, श्री देवेन्द्रदस मीटियाल उपनिदेशक और भी शिवतायदास सहायक निर्देशक का मैं बहुत धरिक अनुब्रुदीत हु, जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक की मुणकत्ता का झनु-भव करके इसको केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय की योजना के झन्तमंत स्वीकत किया।

प्राचीन सस्कृत नाटको के खाबार पर किया गया भारत की भीगो-लिंक स्थितियों का अहं काव्ययन जान के प्रिनेशायी जनों के लिये रोकक और उपयोगी होगा। इसके प्राचीन भारत की गीरकमयी परम्परामी की मिनम्पति होकर भारतीय जनों के मगो से उनके प्रति गीरक, श्रद्धा और विकास की भावनाय जाएत होगी। इनके माध्यम से वे वर्तमान में भी धारमियस्थात से परिवर्ण होंगे, होंगी सेखक को बागा है।

# विषय-सूची

| •                                                              | पृष्ठ सस्या |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| प्रावक्यन                                                      | i-vii       |
| विषय-सूची                                                      | vııi-x      |
| ग्रन्य-सङ्केत                                                  | xı-xiı      |
| प्रथम द्राध्याय                                                | 1-12        |
| विषय-प्रवेश                                                    |             |
| <ol> <li>नाडको मे भौगोलिक जानकारी की विवेचना</li> </ol>        | 1           |
| <ol> <li>ब्रह्माण्ड ग्रीर पृथिवी का भीगोलिक विभाजन-</li> </ol> | 3           |
| सात समुद्द, दश दिशायें, सात बुल पर्वत, चौदह                    |             |
| लोक, बायुमण्डल, मधोमण्डल, पृथिवी लोक                           |             |
| 3 भारतवर्षं का भौगोलिक विभाजन                                  | 6           |
| हितोय भ्रध्याय                                                 | 13-40       |
| पर्वत, वन, सरोवर ग्रौर समु                                     |             |
| क पर्वत —                                                      | 13          |
| विन्य, पारियात्र, शुक्तिमान्, ऋस, महेन्द्र, सह्य               | ,           |
| मलय, रैबतब , हिमालय, गन्धमादन, मन्दराचल, ब                     | हैलास,      |
| हैमकूट, मेरु, ब्रीश्व, मैनान, सुवेल, विवृट, रोहुए।             | चल,         |
| माल्यवान्, ऋब्यमूक, चित्रकृट, मदगन्धीर, श्रीपर्वत              |             |
| ख धन                                                           | 31          |
| विन्ध्यारक्य, दक्षिणारच्य, दण्डकारच्य, जनस्थान,                |             |
| पश्चवटी, तपनवन, नैमियारण्य, कुमारवन, नेशुवन, न                 |             |
| ग सरीवर-मानसरीवर, पम्पासरीवर                                   | 36          |
| घ समुद्रभीरद्वीप                                               | 38          |
| तृतीय ग्रह्मायः                                                | 41-58       |
| नदिया ग्रीर उनने संगम                                          |             |
| कानेरी, गोदावरी, गोमती, गीतमी, चन्द्रभागा, तमसा,               |             |
| तापी, ताचपर्सी, तुङ्गभदा, नर्मदा, पयोप्सी, भागीरबी,            |             |
| मन्दावित्री, मालिनी, मुरला, यमुना, शित्रा, शोल,                |             |

सरपू, सिन्धु, बन्य नदियां, नदियों ने संगम

#### चतुर्य ग्रहमाय

59-105

#### प्राचीन भारतीय जनपद

पञ्ज, प्रपरान्त, प्रवन्ती, प्रशमक धान्म, उन्हल, उत्तरकृत, क्यारे, किन्त्रुन, कान्य्रोन का्र्य नात्ती, कार्सारे, कृत्यने, कुर, नुरुवावन, कुन्तन कुरस्वती, केरल, नोक्त्य, कोश्त, द्वारार्ज, विद्वार्थनी, केरल, विद्वार्य, विद्वार्थन, द्वार्य, विद्वार्थन, द्वार्य, विद्वार्थन, विद्वार्यस्वार्थन, विद्वार्थन, विद्वार्थन, विद्वार्थन, विद्वार्थन, विद्वार्यस्वार्यस्वर्थन, विद्वार्थन, विद्वार्यस्वर्यस्वर्थन, विद्वार्थन, विद्वार्यस्वर्यस्वर्थन, विद्वार्थन, विद्वार्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्य

पश्चम ग्रध्याय भारतीय राज्य एव विदेशी जनपट

106-118

क भारतीय राज्य---

गन्धव तुवार दाक्षेर निवाद वक्ष विद्याधर जवर और पुलिय हुए।

ल विदेशी जनगढ — सीन, पारसीन धनन दारू 115

वष्ठ ब्रह्माय

119-145

नगर ग्रीर ग्राम

धमरावती प्रयोच्या धरारामपुर धमना, प्रलिपुर, धानन्यपुर, इन्ह्यक्ष्य उज्ज्ञियिनी बदाहन्त्रवर भारती वाग्यमुक्त काम्पिट्य नासी विकित्या, मुख्यनम्बर, कुमुमपुर नौगाम्बी, नस्पा द्वारमा प्यमवर पसपुर, प्यानती गरावित्युन, प्रतिच्यनपुर, स्थाय, महास्थान, मनुरा, महोदयपुर, माहिष्यती, विचिता, राजपृह सङ्गा, सावप्यम, बाराणाया, बारालको, विवित्या, दराजपुर, वेरन, व्यापिनिवित्या, भूक्षेरपुर सम्बत, हीस्तापुर

| सप्तम | ग्रध्याय |  |
|-------|----------|--|

146-167

# तीर्थं भौर ऋषियों के भ्राश्रम

| क. तीयं —                                        | 146             |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| धगस्त्यतीर्थं, ग्रध्सरस्तीर्थं, ग्रयोध्या, उज्जी | यनी, काश्वी,    |
| काभी, कुमारीतीर्थं, गोवर्णं, चण्डिकायतन,         | द्वारका,        |
| प्रभासतीयं प्रयाग बालुकातीयं, मयुरा, नि          | थिला, वारए॥वत,  |
| बाराससी, युन्दावन, सकावतार, दापीतीर्थ,           | सीतातीर्य       |
| सोमनीथ                                           |                 |
| ख ऋषियों के साध्यम—                              | 153             |
| धगस्त्य, सन्ति, कण्य, गीतम, च्यवन, परश्          | राम,            |
| वाल्मीकि मतुद्ध, मारीच, वसिष्ठ विश्वा            |                 |
| व्यास, गरभग, सुतीक्श                             |                 |
| परिविष्ट                                         | 168 176         |
|                                                  |                 |
| । ग्रालोच्य नाटक                                 | 168             |
| 2 सन्दर्भ प्रन्य                                 | 171             |
| 3 मानवित्र—                                      |                 |
| ! प्राचीन भारत                                   | 90 140 के सामने |
| वन, नदी, पर्वत ग्रीर सरोवर                       |                 |
| 2 प्राचीन भारत                                   | पृ0160 के सामने |
| नदी, जनपद, नगर, ग्राम, तीर्थ                     | बाधम, भीर       |
| चाधीत चित्रत वार्ग                               |                 |

# ग्रम्थ-सङ्कीत

धर्मी हिस्ट्री घाँफ बुद्धिज्य मनिनारक— **ध**नि बारचर्यच्डामस्य-भा इन्डियन हिस्टोरिकल ववाटरली-इहिन्दा उत्तररामचरित--- उत जनपाभिसारिका--जभ उदमञ्ज~—उद ऐतिहासिक नामावसी- ऐना एन्सिएट इन्डिया एल दिस्क्राइन्ड बाई मेगास्थनीज एण्ड एरियन --ऐमेइ कएांभार-कर्ण कर्प्रमञ्जरी—कपू कल्बुरल हिस्ट्री फाम वायुपुराए। --कहिया मालिदास का मारत-नाभा कालिदास की कृतियों ये भौगौलिक स्थानो का प्रत्यभिक्षान---কারুশীস

मनपरायय-पन

यभिज्ञानदाःकुन्तल--- अभिज्ञा

मिनिपेक नाटक-छनि

क्न्समासा---कुन्स कुमारसम्भव--कुमार की मुदी सहोत्सव-की चण्डकीशिक-चण्ड चारुदश-चा जनंत बाँफ एशियाटिक सोसाइटी घॉफ इन्डिया--- जे ए एस झाई जर्नल घाँफ एशियाटिक सीसाइटी भॉफ बगाल-- जे ए एस बी जर्नल बाँक रायल एशियाटिक सोसाइटी--जे भार ए एस डेवलपमेन्ट ग्रॉफ ज्योशफिकल नालेज इन एन्सिएण्ट इण्डिया--डेज्योड तपतीसवरश—तप तापसवत्सराज-साप दी एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ग्रॉफ इन्डिया ---क्योए दी ज्योग्राफिकल दिवशनरी शांफ एन्सिएन्ट एष्ड मिश्रीवल इडिया ---वयोहिएमि ब्रुतघटो<del>त्य च</del>--- दूध

दुत्तवाक्य--दुत

काष्यमीमांसा—काव्य

देवीचन्द्रगुरतम्—देवी
पूर्तीवटसवाद—पूर्त
नागानन्द-—ना
गैवधीयवारितम्—नैष
पन्दरात्र — पश्च
पप्रप्राप्नुतक—नपः
पत्रश्वातिकः—पश्च
पप्रप्राप्नुतकः—पदः
पारिपृतिकःसोन भारतवर्षं—पकाभा
पारिपृतिकःसोन भारतवर्षं—पभा
पारिपृतिकःसान भारतवर्षं—पभा
पार्वातिककः—पाद
हान्द्रया—भोहिएइ
प्रतिकामौगन्धरायणः—प्रतिका
प्रतिमानादकः—प्रति
प्राचीनमार्वे कः ऐतिहासिक भूगोल
— मार्वे प्र

--- प्राभास्त प्राचीन भारतीय परम्परा श्रीर इतिहास----प्राभाषद प्राचीन भारतीय साहित्य की सास्कृतिक भूमिका----प्राभा

प्राचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप

सास्कृतिक सूमिका—प्राभाभू
प्रियस्तिकाः—प्रिय
बालचरितम्—बाल
बालमरतः—बाम
बालगरामस्यः—बारा
बालमास्यः—साम्

मध्यमव्यायोग--मध्य मनुस्मृति ~ मन् महाभारत--मभा महावीरचरितम्--महा मा नतीमाधव ---माल मालविकास्निमित्र -- माका मुदाराक्षस--मुदा मृच्छकटिक — मृच्छ रमुवश—रथ रत्नावली रस्ना रामाम्युदय---रामा विक्रमोर्वेशीयम् — विक्र विद्यसालभिक्तका—विद्य वीसावासवदत्तम्- बीसा वेणीसहार - वेणी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी भाष्टे ---प्राप्टेडि

सुभवाधनत्त्रय---सुभ स्टडीज इन दी ज्योगाफी घ्रॉफ एन्सिएट एण्ड मिडीबल इण्डिया ---ज्योएमि

स्वप्नवासवरश्चम्—स्वप्न हृतूमञ्चाटक-—हृतू *हिन्दू सम्यदा — हिस* हिमावयन गवेटियर-—हिग हिस्टोरिकस व्योग्राफी ग्रॉफ एन्डिए<sup>स्</sup>ट

इन्डिया -- हिज्योएइ

# संस्कृत नाटकों का भौगोलिक परिवेश

# विषय - प्रवेश

•

प्राचीन भारत नी सस्कृति तथा इतिहास ने सध्ययन के लिए उस ग्रुग के मौगोलिक परिवेदा नो जानना भी भावदण्य है। बीघोलिक परिवेदा का उस स्थान के निवासियों तथा वहुँ की परिविधतियों पर नियत क्या से प्रभाव पदवा है। प्राचीन भीगोलिक परिविधतियों का ग्राय्ययन तरकाशीन साहित्य से किया जा सकता है। नाटक भी इस सान के थब्छे लीत हो सन्ते हैं। सत प्राचीन सस्कृत नाटकों के धायार पर भारतवर्ग की भीगोलिक स्थितियों का श्रायवन उपयोगी होगा।

# । नाटको मे भौगोलिक जानकारी की विवेचना

सस्कृत नाटको से प्राचीन भारतनप की भौगोलिक जानकारी बहुत बुछ प्राप्त होती हैं। इस जानकारी को प्राप्त करने से कुछ कठिताइसा भी हैं, बसीकि सनक बाद इससे भूगोल का पूरा स्वस्टीकरण नहीं होता। इसका प्रमुख कारण पौराशिक परम्परासी पर सिरवास और करिस्तो की करना का उदानें हैं। उदाहरण के रूप में 'अनर्थेराघव' से मुरारि द्वारा प्रसुत भौगोलिक विवरण हैं से हिमाजब से निक्नो वाले अरनी के पित्ते का उठलेख दिश्या तमुद्र से करते हैं तथा प्रकासकान प्रीपियों से वरे पर्यंत सकते से दिश्या-समुद्र पर सेतु बचवाते हैं। भौगोलिक परित से हिमालब म निक्नते वाले अरल यूव साथ परिचल समुद्र से विरति हैं तथा प्रकासमान प्रोपिया भारतवर्ष के उत्तर में स्वित हिमालब वर्वत पर होती हैं।

I मन सप्तम ग्रंब ।

परम्परागत भौराणित वर्णनो के नारण नाटको के भौगोलिक वर्णनो को यथार्थाता को समभने में बनेक चार विज्ञाह होती है। मुरारि ने वर्णन किया है कि सना-शुद्ध के बाद राम का विभान सीधे हिमासय पर्यंत पर पमा । यहां से वह मन्दराजन और फंनास पर्यंती पर होते हुए मेंद पर जाता है। इस पर्यंत की तत्वहृटियो में घन्दन के नुझ है। यहां ह यह विभान सीधा घन्त्रसोज के समीप पहुंचा है और वहां से नीचे जनर कर समुग्रतव्यतीं भूमि पर धाकर धनस्य दे झालम में होता हुआ पुर उत्तर दी और बढता है।

नाटको में सारतकर्व की सीमामी का भी प्रधिक स्पष्ट सङ्क्षित मही है। इस देवा में सिए अप्यूचीय, प्रायिवर्त, प्रत्यवेदी, भारतकर्य प्रावि कार्यों का प्रयोग हुआ है। विदानों द्वार इन नहमों की यथायंता के नाटकर में स्वृत्य कुछ विचार करने पर भी जनकी वैकालिकता सरिटाम मंगी हुई है। सिहस भीर लख्डा को भोगोलिक स्थित पर भी विवाद है। यह भी विवादा स्पद है कि ये दोनों नाम एक ही स्थान का सङ्कृत करते है या मिल स्थानों स्पर है कि ये दोनों नाम एक ही स्थान का सङ्कृत करते है या मिल स्थानों हो। नाटकों में प्रपत्य स्थान पर सात कुलपर्वत में में प्रस्पर विरदता भी है। 'सुन्नमाटल' में एक स्थान पर सात कुलप्वत में मेर दूसरे स्थान पर सात कुलप्वत हो गोरे हुँ से स्थान पर सात कुलप्वत हो गोरे हैं।

इतनी सस्पटकाओं में होने पर भी सस्हल नाटकों से प्राप्त भौगो-निक जामकारी काफी महत्वपूरण है और यह सध्यमन उस युग के स्थानी की नाओं के विषय भे बहुत कुछ जानकारी दे सकता है।

सस्कृत नाटको से खपलब्य भीगातिक स्थितियो का विभाजन वर्षीम की मुनिधा के लिए निस्त प्रकार से किया जा सक्ता है—

- । ब्रह्माण्ड, पृथिबी और भारतवर्ष का भौगोलिक विभाजन
- 2 भारतवर्ष के पर्वत, बन, सरोबर भीर समुद्र
- 3 नदिया
- 4 फ्राचीन भारतीय जनपद
- 5 जातीय राज्य धीर विदेशी जनपद
- ा नगर और प्राम
- 7 तीयं भीर ऋषियों के माभम

मन सप्तम भवा। 2 हनू 13 12 ॥ 3 हनू 1 26 ॥

प्रस्तुत भौजोजिय वितेषक से दल सभी स्थानों की बतमान सन्दर्भ म पहचान करना उपयोगी होगा। यह 'पबम अध्याय म बह्याचड, पृथिती मोर भारतवर्ष के भौगोलिक विभाजन की परेखा दी जा रही है। शेष का वित्रस्त क्षमदा सगते प्रयामायों में दिया जाए ।

#### 2 ब्रह्माण्ड ग्रीर । भागोलिक विभाजन

प्रापीन पौरांखिन प ।श्री का अनुकरण करते हुए सस्कृत भाटककारों ने अह्याण्ड का चौगो।लक विभाजन इस प्रकार दिया है —

ब्रह्माण्ड मे सात समुद्र, दस दिशाए, सात कुल पर्वत, पृथियी मादि 14 लोक वासुमण्डल स्रोर नक्ष प्रत्त हैं। इनकी परिषणाना इस प्रकार है —

(क) सात समुद्र-

राजशेलर ने काध्यमीमांसां में सात समुद्र इस प्रकार परिपाणित किये हैं -

लावको रतमय सुरोदक सार्पियो दिवलल यय प्य । स्वादुर्विरिक्टपिक्व सप्तमस्तान् परोत्य त इमे व्यवस्थिता ।

'वातरामायए।' नाटक से भी उसने सात समुद्री का वर्णन किया है— लवए इसुग्त सूरा साँग, दाँच दुग्न भीर जल । समुद्रो की सस्या के विषय में राजरीकर ने अन्य आचार्यों के मत भी प्रस्तुत किये हैं। दुछ स्वार्यार्य कैक्स एक लावए समृद्र भानत हैं, बुछ तीन कुछ चार भीर कुछ सात '। हुनूसमाटम' में सात समुद्रों की गएनता हैं। बुसरोक्षर बर्मन ने पृषिशी को सन्दरसमुद्री माना चा ।

सत्ताम्भोनिषयो दक्षैव च दिश्व स्ट्वैव भोत्राचला ।
 पृष्ठण्यादीनि चतुर्देशैव भुवनात्येक नमामण्डलम् ॥
 एतावत्यरिमास्मात्रकटने ब्रह्माण्डमाण्डोदरे ॥ इन् 13 12 ॥

<sup>2</sup> **काव्य 91 1 2 1**1

<sup>3</sup> बारापृक् 451 ।। 4 काव्य 913 । 5 बही 918 ।।

<sup>6</sup> वही 91 17-18 ॥ 7 वही 91 20-21 ॥ 8 हनू 1 32 ॥

<sup>9</sup> सूत्र पुर 150 ॥

#### (म) दस दिशायें---

दिसक्षी की सब्बादस कही गई है। इनमे पून, पत्रिचम, उत्तर भीर दक्षिए य चार दिसमें मुन्य हैं। झाम्मय, नैकृत्स, वायव्य भीर ईनाम चार दिसाओं के कीए हैं। उपन भीर नीचे की दो झन्य दिसायें है। 'विद्वसालभिक्तका' में इन दम दिसाओं का उल्लेख हैं।

### (ग) सात कुल-पर्वत—

जह्याण्ड घोर पृथियों के विभाजन में सान जुल पबती का उत्लेख हुमा है। ये पर्यंत पृथियों को घारणु करत हैं है विकेशम हैं — विक्य, पारियाम पुरिक्तमान, ऋदा, महेन्द्र, सहा घोर सलयं। 'हनूनकाटक' में एक स्थान पर जुलप्यंकों ने सस्या माठ भी है। इननो कवि दिगदि बहुता है। इनके नाम हैं — विजय, पुपुट, नील, विषय, हिमयान, थयत, कालियम भीर वाहीक'।

## (घ) घोदह लोक---

लोको की सस्या चौदह बताई गई है। सामायत साहित्य में तीन को कहे गय है — धुलीक, स्वगंधीक और पातासक्षकः। विदाद विवाद पा ! निश्चान का भी मिलता है। इनसे सात लोक — भू, भुव स्व मह, जन तप और सरवम् मा सहात्रका एक के उपर इसता दूबरा स्थित है। अय सात को अपना पृथिवी के भीचे विपाद किया गय है — अतक वितक, सुतक, रसांतक तलातन, महातत्र और पाताल। पृथिवी के भीच स्थित सोको को सामायत पाताल भी नहां गया था उनकी अग्रम्य समझा चारा था। यहां प्रियं महोत और जीव निया समझ तथा सरहा प्रां महा अपने सही को लीव निया समझ तथा सरल नहीं था। परन्तु थीर पुरं यहां भी पहुज जाते थें।

<sup>1</sup> विद् 3 ! ॥ 2 आ पृ० 22 ! ॥

 <sup>(</sup>क) विल्ह्यक्च पारियात्रक्च शन्तिमानक्षपनत ।

महेन्द्रसह्यमलया सप्तीत कुलपर्वता ॥ नाव्य 92 16-17 ॥

<sup>(</sup>ख) महेन्द्रो मलय सहा शुक्तिमान् ऋक्षपर्वत । विन्ध्य पारियात्रश्च संप्तैत कुलपर्वता ॥

<sup>॥</sup> मानग्डयपुरासः 57 10-11 ॥

<sup>4</sup> हनू 132 ॥ 5 यदि व्रजिसि पातालम्-मृष्यः 23 ॥

लोका की धन्य प्रकार से भी करणता है-- सुरलोक, मनुजलोक ध्रार ध्रमुरलोक<sup>1</sup>। इनमें सुरलोक ही स्वर्ग, मनुजलोक पृथियी पौर ध्रमुरलोक पाताल हैं।

(ड) वायुमइण्ल--

पृथियों के उत्तर सभी धार वायुमध्यल है। वायु के सात स्तर मान गये हैं— भावह, प्रवह, उद्वह सवह, सुबह, परिवह और परावह । स्वर्ण भीर पृथियों लोग मध्य में सातो भावरण रहते हैं। रीजरोजर न इनकी सापु के स्वन्य खताया था। इनकी शालाग पृथियों तोग से मा स्वर्णतीक से की जाती है। पृथियों सं लगा वायुमध्यल प्रथम बायुमध्य है तथा स्वर्ण से साग सत्तम बायुसक्य हैं। का नियाद ने मन्तरित में विद्यास परिवह नामव वायु के मार्ग का यहाँन किया हैं। यह पृथियों लोग की भार सं छठा है।

(च) नभोमण्डल-

पूषिकी सं ऊपर बच्चिमोचर होने वाल नक्षत्री की महाना धनन्त होने से इसकी एक ही नक्षीमण्डल कह दिया वया है।

(छ) पृथिवीलोक—

<sup>1</sup> सुभ पूर 9 ।।

<sup>2</sup> भूबागुरावह इह प्रवहस्तदुष्व स्थानुद्वहस्तवनु सबहस्तवन्य । प्रायस्ततोशि सुबह परिग्रवनी स्थाद बाह्य परावह इम पक्ता प्रविद्या ॥ विद्यानाशियोमांता ॥

<sup>3</sup> बारा पू॰ 205 ॥ 4 धमिश्चा 7 6॥ 5 बाब्य 91 4-7, नेव 1 18॥

<sup>6</sup> नाध्य 90 13-24, सप्तद्वीपनती मही-बह्याण्डगुरास 37 13 ॥

<sup>7</sup> विष्यापुराश 2 2 5 ।। 8 षद्मपुरामा—न्वर्गसण्ड 7 26 ॥

<sup>9</sup> पर्यपुराल्-मादिसण्ड 74 19 ॥

पुरालों के अनुसार सुख्य लोग सीन ही हैं— स्वर्ग, पृथियी धोर पाताल। पृथियी की मध्यम सोक माना गया है। कालिदास ने मनुसार मध्यम लोक के परात्रभी राजामी वी सहायता देवरात्र इन्द्र को भी मरेशित यी।

#### 3. भारतवर्षं का भौगोलिक विभाजन

सस्कृत नाटको म आश्तवर्ष तथा इसके विभिन्न भागो के उत्सेख मिलते हैं। पृथिवीसोथ के सात महाद्वीपो में एव जम्बूटीप भी हैं। 'पादता-दितक' में उज्जीवनी नगरों को जम्बूटीप को तितकभूत कहा गया हैं। इस गाटक (भाग) की रचना गुल्तवाल में हुई थी, जबस्त गुल्त राजामों ने उज्ज-पिनी को प्रपनी दूसरी राजपानी बनावा वा। गुल्तों का साझाज्य गाल्वार से सेवर बास्कृप सक और तिक्वस से लेवर केरक तक विस्तृत था। इस प्रकार जन्मूद्वीप को भारतवर्ष ना पर्याववाची माना जा सकता है।

बीद साहित्य में भी भारतवर्ष का नाम भाया है। यही जम्बूडीप है। इसकी समृद्धि पीर कश्याण की कामना की गई है<sup>3</sup>। सम्भवत राजरीकर ने भारतवर्ष पीर जम्बूडीप पदो को प्रयोग नहीं माना था। उनके मनुसार जम्बूडीप भ्रषिक विस्तृत क्षेत्र था और भारतवर्ष उसका एक माग था। जम्बूडीप की भारतवर्ग ने परंत और तीन वर्ग है—हरिवर्ग, किम्पुक्षवर्ष भीर भारतवर्ग। इसमें भारतवर्ग के परंत की दिक्त में है<sup>4</sup>। राजक्षेत्र ने सम्मवत् एशिया महादीप की जम्बूडीप कहा है।

सस्कृत कवियो के धनुसार भारतवर्षको सीमायेँ उत्तर में हिमालय से नेकर बक्षिए। में समुद्र तक विस्तीर्श्व थी। उत्तर में हिमालय पर्वत भारतीय

उपस्थितसपरायो महेन्द्रोऽपि
 मध्यमलोकात् सबहुमानमाहय । विक पृ० 157 ॥

<sup>2.</sup> पाद पु॰ 161 ॥

<sup>3</sup> श्रय जम्बूदीपो इक्को चैव अविस्सदि फीतो च । कुनकुटसम्पादिता गामनिथमशावधानीयो ॥ दिग्मनिनाय अस्म 3 पू॰ 59 ।

<sup>4</sup> काव्य 92.7 H

सीमा कारक्षक है, जो पूर्वे से पित्रचम समुद्र तक फैला है । यह पृषिदी का मानदण्ड है ।

परन्तु यह भावना कालियास के समय में ही अधिक अनुद्ध हुई होगी। कानियास तथा उनके उत्तरवर्ती कवि जबकि दक्षिण समुद्ध से हिमासम पर्यात भूतिभाग की एक प्रशासन के अन्तर्गत देखने की नाभगा करते हैं, मास की दृष्टि दिन्य और हिमासय की सीमाओं नो अधिक महत्व देती हैं। वे दो स्वान्तर के मध्य, किन्तु हिलासय और दिन्य की अध्यवस्ती भूमि की राजा राशित्व के एक छन्न ने भीचे रखने की कामना करते हैं। वे दोनो पर्यतो को दृष्टियों के हो इन्छल कहते हैं।

भास के उत्तरवर्ती कवियों की बुष्टि अधिक विद्याल हो गई थी। उन्होंने विक्य के दिलाए की भूषि को भी भारत की सीमाओं के प्रस्तार्थत सिमालित किया। बाय यह कामना वी वर्ड है कि यह सारा भूमाम एक हैं। सम्बद्ध के साखन के धन्तर्थत होता वर्राहिये। बन्दगुन्द को प्रस्ता है कि जिल्लाक से लेकर बन्दगुन्द को साम के बन्दगुन्द को बन्दगुन्द की साम अधिक स्वाप्त के साम अधिक स्वाप्त के साम अधिक स्वाप्त के साम अधिक स्वाप्त के साम अधिक साम अधिक स्वाप्त के साम अधिक स्वाप्त के साम अधिक साम अधिक स्वाप्त साम अधिक साम अधि

मालिश्वस में माञ्जो में अवलोकन स अतीत होता है कि उसने भारतीय मानिधन को तीन भागों में निभक्त किया था<sup>0</sup>---

#### हिमासय की विञाल पर्वत शेएी

प्रस्युत रस्या दिश्चि देवतास्या हिमानयी नाम नगाधिराज ।

पूर्वापरी तोयनिधी वमाह्य स्थितः पृथिन्या इव मानदण्ड ।। कुमार 1.1 ॥

2. इमा सायरपर्यन्ता हिमवहिन्द्यकुण्डसाम् ।

महीमकातपत्राद्धाः राजसिंह त्रशास्तु त्र ॥

स्वयन 6,19, बाच 5.20,दूरा 1.56 ((

3. मुद्रा 3.19 ।।

नैतिचित्रं यस्यमुद्धिश्यामसीमा घरित्रीम् ।
 एकः इस्ता बलयपरिषदाधुबाटु भुतवित ।। समिजा 2,5 ।।

वाभाधाग Iप्∞ 21 ।।

- सिन्धु गङ्गा भौर बहापुत्र नदियो से बनी मध्यवर्ती उवैरा भूमि ।
- भारतीय प्रायद्वीय का दिल्ली विस्तृत पठार (

संस्कृत नाटको में उपलब्ध राज्यो श्रीर जनपदी के विवराणी से स्पष्ट है कि यह महान् देश पूर्व में वामरूप और बगाल से लेकर पश्चिम मे धक्यानिस्तान तक धौर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सिहसद्वीप तक विस्तृत था। मुरारि के वर्णनों के धनुसार राम का विमान लका में सुवेल पर्वत से उड कर! समूह की पार करता हुआ कैसास तथ पहुँचता है!। 'बतुर्भाएगी' मे जिस प्रकार अनेक प्रदेशो का वर्णन है, उससे इस महान देश की सीमाधो का बहुत कुछ बोध होता है। सभी प्रदेशो के निवासी उज्यविनी में भाकर निवास करते थे। उज्जयिनी के राजधानी भीर केन्द्रीय स्थान होने से विभिन्न प्रदेशों के लोगों का यहा आकर वसना स्वामाविक था : वपराग्त , सहग्रि तथा परिचमी समुद्र की मध्यवर्ती मूमि ( बायुनिक कोवरा ), केरल , सिहल कलिंग और बग", मलद" (शाधुनिक बगाल का माल्दा प्रदेश), गान्धार" भीर भीर पारस (फारस) प्रदेशो धीर इनके मध्यवर्ती भूभागों के लोग एउजियनी में भाकर रहते थे। इन वणनी स सहज ही सारतवर्ष की सीमाभी की परि-करपना की जो सकती है। 'विष्णुपुराएग' में हिमालय के दक्षिणवर्ती गीर समुद्र वे उत्तरवर्ती भूभाग की भारतवर्ष कहा गया है"।

कवियों के बर्शनों से भारतक्यें के दो मूक्य विभागी-उत्तरापय भौर दक्षिरापथ का उल्लेख हवा है 10 । इनका विभाजक विकास पर्वत था। इस प्रकार इस देश के तीन मुख्य विमान थे-जलरावय, दक्षिणापय भौर विन्ध्यभूमि । इनवा रूप सक्षेप से इस प्रकार है-

उत्तरापथ—

भारतवर्षं के उत्तरीय भाग को उत्तराप्य कहा गया था। इसकी धार्मावतं भी कहत से । राजदोखर ने इसकी भार्यावतं नहा है, जिसकी पार

भन प्र•320 ।। 2 वही प्र•343 ।। 3 पाद इलोक 24 ।। 1.

<sup>4</sup> यही प्र० 223 ॥ 5 बही इसीक 24 ॥ 6.वही प्र०193 ॥

वही पु॰ 224 ।। 8 वही इनोक 24 ।। 7 9

**उत्तर** यत्समूहस्य हिमाहेरचैय दक्षिणम् ।

वर्ष सद भारत नाम भारती वत्र सन्तति ॥ विध्नपूप्रीए। 2 31 ॥

<sup>10</sup> urg. 4 is

करने दक्षिण देश आशम्म होता हैं। प्राचीन साहित्य मे पूर्व परिचम समुद्रों ग्रीर हिमालय-विक्य वर्वतो की मध्यवर्ती मूमिको श्रार्थावर्त माना गया है । 'बोधायन धर्मसूत्र' के अनुसार गङ्गा-यमुना का श्रदेश चार्धावर्त है ।

चतरापय के अन्तर्शत धानवेंदी का प्रदेश सम्भितित है। पानीकार इस प्रदेश का उन्तरेक करते हैं और उसकी साम्कृषिक दृष्टि से अंच्छ प्राप्तते हैं। यहिषम में विश्वास (सरस्वती नदी के जुन्त होने का स्वान) भीर पूर्व में प्रयाग तक गङ्गा-मधुना का सस्ववतीं प्रदेश बन्तवेंदी कहसाता हैं। मुस्तिर ने वर्षान किया है कि धन्तवेंदी में कृष्णवर्षी यमुना और देवेतवर्षी भागीरबी कर सङ्ग्रम हाता।

#### (2) दक्षिरणावय---

भारतवर्ध के दक्षिणी भाग को दक्षिणाय कहुत गया है। यह र्यावर्त के बिहारा में हैं। आयोज्ते की दक्षिणी शीमा क्वोकि विनद्ध पदंद थी, यह इसके दक्षिण का भाग दक्षिणायण कहुताया। भाग ने वर्णन किवा है कि सुप्रीव ने शीना की क्षोज के विनेष्ठ मान को बन्धा विभाग की प्रोत्त की राजवेखर के मनुसार दक्षिणायम के शाना की कन्या विभागनेका का विवाह राजा पात्राण से हुमा गाँ। दक्षिणायम के निवासी दक्षिणाय कहुतारे थें।

#### (3) विन्हयभि--

ष्ठायवित श्रीर दक्षिकापय की विशक्त करने वाले विरुध्य पवत की भूमियो की विरुध्य देश या विरुध भूमि कहा गया था। यहा धाटविकी का राज्य धार्थ।

काव्य 93 17-18 ॥

<sup>ा</sup> बारा प्र∘ 364 ।।

<sup>2 (</sup>क) मासमुदात् वै पूर्वादासमुदात् दक्षिणात् । तकोरेगनसर मिर्चोरार्वाक्तं विदर्वेषा ।।वस 2 22 ।।

<sup>(</sup>स) पूर्वापरयो समुद्रयोहिमवदिन्वययोजनान्तरमार्यावतं ।

तस्मित्रचातुर्वर्थं चातुराद्यम् च । यन्मूल सदाचार ॥

<sup>3</sup> वोधायन धर्मसूत्र 📳 28 ॥ 4 बारा 🗗 38 ॥

<sup>5</sup> विनयानप्रयासयो गङ्गायमुनयोध्यान्तरमन्तर्वेदेश्ति । नरब्द १४ १८ ॥ 6 मन पृ० 38 ॥ 7. वारा पृ० 364 ॥

<sup>8</sup> दक्षिणाप्रयमुखस्य कुमारागदस्य । श्रामि पृ • 23 ॥ 9 कर्षु पृ • 17 ॥

<sup>10</sup> बारा प॰ 5 ।।

भारतवर्षे के ६ लण्डो का वर्णन कुछ झम्य भी प्रकार से उपलक्ष्य होता है । 'महाभारत' और युराखों में ये इस प्रकार है—इन्द्र, कतेवमान्, ताझपर्य, गमस्तिमान्, सुनारिका, नाम, सीम्य, यरख धीर नान्यवें। प्रसिद्ध क्योतियां भास्करावार्य ने इस विभाजन को स्वीकार किया है<sup>2</sup>। इन भी सण्डों का उत्तेख पाजधेकर ने भी क्या है<sup>3</sup>।

भावीन वर्णनों से यह प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के इन नी खण्डों में से कुमारिक्षा खण्ड को सम्भवत प्रमुख गाना गया था। 'वराहदुराण' में नी खण्ड नवहीर के नाम ने कहे नये हैं। इस पुराएग ने भन्य खण्ड ती थे ही है, परन्तु कुमारिकाखण्ड की भरतखण्ड कहा गया हैं।

परत्तु भारतवर्ष का यह सबसा विभाजन समिक लोकप्रिय नहीं हुना। स्रिप्तास विचारक ने इस देश का विभाजन पाच विभागों में किया था— भष्या, वृत्तं, दक्षिण, पिक्यम और बतर। मध्य भाग में कुर-गाव्यास, पूर्व में कामकर-माताम, दिल्ला में पुण्ड-कलिन, पिक्च में मुराष्ट्र-सुर-माभीर-ध्युं व- कर्प-गाव्यास-सीवीर-सिन्यव और उत्तर में हूथ-आव्यास-सालक-राम-सम्बच्ध-पारस्क जनपद प्रमुख में के

ग्रति प्राचीन काल के भारतीय साहित्य में भी भारतवर्ष का विभाजन इसी प्रकार से वाच भागों में हैं। परन्तु इन भागों को दिक कहा गया है। " 'ऐसरेय ब्राह्मस्य' में भारतवर्ष का विभाजन पाच दिसाकों में हैं-- प्राची,

I प्रिय पूर्व 14 II 2 बराहस हिता 14 7-9 II 3 ज्योए पूर्व II

सिद्धान्तशिरोमिंग 3 41 11 5 काव्य 92. 7-9 11

<sup>6</sup> दन्यक्रतेरताभवणींगमस्तिनागद्वीपाः । तथा सोम्यो गान्धर्वो वास्त्यो भारत वेति ।। वराहपुरासः भ्रष्याय85 ।।

<sup>7.</sup> ज्योए पुरु 6-7 ॥

दक्षित्मा, प्रतोजी उदीची, धौर प्र्वां। 'ध्रवर्वेद' धौर 'यजुर्वेद' भे भी इसी प्रकार से विभाजन हैं। उत्तरवर्ती साहित्य भे 'दिक्' के स्थान पर 'दिसा' कहा जाने लगा था।

'काव्यभोमासा' में भारतवर्ष का विभावन पाच मुख्य खण्डो या देशों में हैं- पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य । इन खण्डों में जनपढ़ों की मधाना इस प्रकार है-

- (1) पूरं- वाराल्सी से परे पूर्व देश है। यहा प्रव-स्वा- किसा कीसल-सोसल-उत्कल- मगध - पुद्वर-विदेह- नेपास-पुण्ड़ - प्राग्न्थोतिय- ताझ-लिप्टेक मलद-मस्स-नतंत- सुद्ध-बद्धोलर झादि बनपद है। <sup>4</sup>
- (2) सिंध्य (विकाराच्य) माह्मिती से परे सिंत्यापय है। यहा महा-राष्ट्र- महिचक प्रश्यक विदयने कुल्ता-म्यकीसक- सुर्याचक काषी-केरल-कावेर-चुराज-वागवासक सिंहक कील-व्यवक-पाच्य-प्रश्य-प्रश्य-गार्थ-गारिय-कीलपा कीलक गिरियोक्तर सामि काव्यक देश
- (3) पिष्ठचम्र (पष्टचाह्नेश) वेनसभा से परे धरचाह्ने श है। यहा देवसम-मुराष्ट्र-वेशरण - भएएए - भूगुकच्छीय - माध्वतं धर्मुद - आह्मएए - बाह्यवन मादि जनपद है।
- (4) उत्तर (उत्तराषण) यहा शक केकय शैवकारण वाणायुक्त काम्योज-माझीक बाह्मन- लिम्पाक- कुलुत- कीर- तगरण- तुपरा- तुरक्त- वर्षर-इरहूर- बहुद्दक- सहुद्द- हस्तार्थ रमठ करकष्ठ भावि जनपव हैं।"
- (5) चय्य विनशन (कुरुक्षेत्र) से पूर्व म और प्रमाग से पश्चिम में हिमालक भीर विन्ध्य के मध्य मे जो सेल है, वह मध्य देश कहलाता है।

राजग्रेक्षर ने मध्य देश के जनपदी की ग्रांता नहीं की है। मिति प्रसिद्ध होने के कारण जसने इसकी आवश्यकता नहीं समस्ती होगी। 'महत-पुराण' के भनुसार मध्यदेश में निम्न अभपद के-

<sup>।</sup> ऐतरेय ब्राह्मरण 8 14 ॥

<sup>2.</sup> ग्रयवेंवेद 3 27,4 40॥

<sup>3</sup> यजुर्वेद – तैत्तिरीयसहिता 4 4 12, बाजसनैयिसहिता 15 10-14।

<sup>4</sup> काव्य 93 20-22, ii 5 वहीं 93 25-28 ii

<sup>6.</sup> वही 94 4-5 ।। 7 वही 94 9-11 ।।

<sup>8,</sup> बहो 94 17-18 D

पञ्चान, कुरु, मतस्य, यौधेय, पटचर, कुन्ति, झूरसेन<sup>।</sup>।

मनुन भी मध्य देश की सीमाक्री को उत्तर म हिमालय से लक्ष्य दक्षिए। में विलब्ध तक कहा है। यह पश्चिम में विनशन से केकर पूर्व में प्रयाग तक विस्तत हैंग

प्राचीन समय से भारत वर्ष गा यह पाच खण्डो से विभाजन चीमियो की विदित या । सातची शतास्वी के चीन के यग वशा के असेको से भारतवर्ष क पाच भाग सताये गये हैं— आच्या, प्रतीक्या, ज्वीच्या, दिक्षण और मण्य । सके पनुसार इस देस को पन्त-भारत कहा गया या पा ( [ive Indias ) । प्राम्हिनक भूगोल के अमुसार भी भारतवर्ष के पाच विभाग किए गए हैं—

- (1) प्रवीं मारत-इसमे विहार, बगास, आसाम तथा समीपस्य प्रदेश है।
- (2) पश्चिमी मारत—इसमे सिन्ध, पजाब, राजस्थान धौर मरव-सागर के तटवर्ती प्रदेश हैं।
- (3) उत्तरी भारत—इसमे ग्रमगानिस्तान से लेकर नेपाल तक के सभी हिमालयवर्ती प्रदेश हैं।
- (4) दक्षिणी भारत—इसके धन्तगत नमदा से दक्षिण के प्रदेश भात है।
- (5) मध्य भारत—इसके धन्तमंत हिमाल्य भीर विन्य्य के मध्यवतीं एव गङ्गा≈यमुना से सिन्तित प्रदेश हैं।

भारतवर्ष के पान विभाषों के इह भौगोलिक विभाजन को प्राय-स्वीका कर विधा क्या जा। चीनी यात्री ह्वेंनसाग ने धपने यात्रा-विवरणों में भारतवर्ष का यही रूप प्रस्तुत किया था। उसने इसी के धनुसार यात्रा की थी।

<sup>1</sup> पञ्चाला करवो मत्स्या योथेया सपटबरा ।

क्त्य शूरसंभावन मध्यदेशजना स्मृता ॥ शरुडपुरास 55 10 ॥

<sup>2</sup> हिमबद्-विष्ययोगेय्य यत्त्राग्विनस्तादिषि । प्रत्योव प्रयागाच्य मध्यदेश प्रनीतित ॥ मनु 2 21 ॥

<sup>3</sup> ज्योए प्र-11 ।। 4 वहीं प्र-9 ॥

### द्वितीय अध्याय

# पर्वत, वन, सरोवर खौर समुद्र

सस्कृत नाटको से स्रनेत पर्वतो, त्रनो, सरोवरो और समुद्रो के वर्णन स्राये है। इनकी स्थिति पर क्रमदा विचार त्रिया जा रहा है।

## (क) पर्वत

सच्छत नाटको ये स्पेन पर्वती वा वल्लेस हुमा है। प्राचीन सच्छत-साहित्य में पृष्वित्रों के सारण करने वाले सात छुत पर्वत निगाय गये है— स्वन्य, पारिवात्र, शुक्तिमान, ऋस, महेट्ट, महा और मस्त्र'। 'सारपानामाण' में एक स्थान पर नी प्रमुख पर्वती का उल्लेस है— कैलास लिल्स, मन्त्र, मन्दर के, सास, विन्य, महेट्ट और हिम्बान्'। एक सन्य स्थान पर माठ प्रमुख पर्वती का यहांन है— येह, हिमाया, परदर, कैलास, गनक्यावन, प्रमुख पर्वती का यहांन है— येह, हिमाया, परदर, कैलास, गनक्यावन, प्रमुख पर्वती का वहांन है— येह, हिमाया, परदर, कैलास, गनक्यावन,

सनपूर्ति ने भारतवर्षे के दक्षित्यों भाग के वर्षेत्रों के सीन्दर्य का बर्गान दिया है। इतके सिक्षद वह बढ़े जितासाणधी से निर्मित है। यहां मेप खादे रहते हैं, ममूरों की प्वनि गुजती है वाज जन्दन, साद, सारस, पाटन, कहम्ब और जामुन के बुख हैं। सरकारी लदायें, सम्मारी, समलतास घोर तिनिश्च के युद्ध सहा हैं। मुद्दियों के स्ट पर सहगनक पास होती हैं। इनमें सोहाबरों

<sup>।</sup> काव्य 92.16-- 17 ॥ 2. बारा 7 12 ॥ 3. वही पृष् 444 ॥

<sup>4</sup> माल पू॰ 380-381 n 5. वही 9 7 n

नदी बहती हैं। मसूर, पूरिएक, दाहयूह, भीर ककुभ नामव पत्नी यहा निवास करते हैं। पर्वतीय गुफाओ से भालुओ की गर्बनाय मूचती रहती हैं।

भालोच्य सरकृत नाटको ये निम्न पर्वतो ना वर्एन हुमा है---

## १ विन्ध्य~

कुल परंतो में विन्ध्य को प्रमुख भागा गया है । यह उत्तराप्य और दिलाग्राय का विभाजन करता है । वनवास की श्ववधि को व्यक्तीत करने के लिए गाम विल्घ्य परंत की सोर गये थे । यहा की भूमिशा विल्घ्य देश कहनती थी, जहा साटिकों का राज्य था । पुरस्ण-कथाओं के स्रुक्तार के उठते हुए विल्घ्य परंत ने देशताओं और सूर्य के पार्थ को रोक्ता प्रारम्भ कर दिया। उस समय अनस्य भुनि ने इस वृद्धि की रोका धौर वे इसकी पार करने विश्रिण की स्रोर चले गये ।

विन्य्य पर्वत नो स्थित सुनिस्थित है भीर विवायरहित है। भारत-वयं के मध्य भाग में यह पूर्वे से परिचम तक फैला है। विहार-उड़ीसा से लेकर गुजरात तक सारी पर्वत न्यूलाओं विन्य्य से सम्बन्धित है। सम्प्रभेदा में इसका विदेश विस्तार है। पारियांत, ऋष शुक्तिमान, वित्रमूट, समर-क्पटक प्रांति पर्वत विन्य-अञ्चला के ही भाग है।

विन्ध्य पर्वत को विद्येष समुद्रिशाली बताया पथा है। यह प्रचुर वनस्पतिज और स्निज क्षम्पतियों से भरा हुमा है। इससे जल के मनन्त साधन विद्यमान है। विद्यों ने विन्ध्य में प्राइतिक सैन्दर्य का भी बहुत उन्तेल जिया है। वर्षा ऋतु में इस पर्वत पर बिजलिया इस प्रकार मन्तर धी है, माना मेथों की पिक्त विद्युत स्थी रज्यु स प्रहार कर रहा हो। विन्ध-पर्वत भी तसहियों से बहुने वाली नर्मदा का क्लातिस्ता ने सभीरम चित्रता किया है।

<sup>।</sup> बही पृ० 380-381 ।। 2 वही 97 ॥

<sup>3</sup> सभा-भीव्य पर्व 9 11 ॥ 4 बारा पृ॰ 355 ॥

प्रियपृ०14 ॥ 6 बारा 128 ॥

<sup>7</sup> विद्युहास्ता मेथराजीव विन्ध्यम् । भारा 3 21 ॥

रेवा द्रश्यस्युपसनिचमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम् । पूर्वमेष 20 ।।

### २ पारियात्र--

पारियान गर्नेत की भी गणना कुल-गर्नेती में की गई है। यह विन्ध्य-पनत का ही एक भाग है। इसकी पहचान विन्ध्याचल के परिचमी भाग !! की जाती है। सम्भवत अरावनी की पर्नेत शैरियश इसमें सम्मिनित चीं।

बालमीकि के अनुसार सुग्रीन की आदेख से सीदा की बीज में गुन्ने बानर परिचम दिशा में पारियाल पर्वत पर भी पहुँचे थे?। 'सीग्दराजन्द' में पारियाज की सम्य देश की दिलिएीं सीमा बताया गुन्ना हूँ। कालिदास इसके छिलार को बहुत क्रचा कहते हैं। भण्डारकर महोदय का कचन है कि पारि-याज पर्वत विज्ञ्य का ही एक भाग है। इससे चचका और शैदवा निद्या जिकलती है। राज चौपरी इसने प्रयाल के परिचम में कहते हैं।

इन विनरणो के बाधार पर वहा जा सकता है कि विश्व्य प्रवंत के पिश्वमी भाग से सम्बात की साक्षी एक विस्तृत धरावती की पर्वतमालायें पारियात बहुलाती थी।

# ३ शुक्तिमान्—

शुक्तिमान् पनत की गलागा भी कुन पर्वता में है। यह भी विनय का हो एक मान माना गया है। किनयम के मनुकार बुक्तिमान् वर्गन छत्तीसगढ तथा बस्तर के मान प्रहार बुक्तिमान के तर में किना हुए है। यह से किन नवी निकलती है । इके मनुसार इसके प्रसार्थन गोडवाना, छोटा नायपुर घोर महेन्द्र को । इके भ्रमुसार इसके प्रसार्थन गोडवाना, छोटा नायपुर घोर महेन्द्र को स्वादे भी स्वादियों को चुक्तिमान् मानो है है। कुछ वमानोचलों ने काटियावाब की महादियों को चुक्तिमान् महत है कि तथा कुछ है दरकाम और फोलक्ष्य के स्वाधि से को चुक्तिमान मानते हैं। डॉ॰ राव चीपरी के भ्रमुसार मध्यप्रदेश के रावगढ

के भार ए एस (1974) ए० 258, प्रस्कृतिवर्श पु॰ 342 ।।

<sup>2</sup> रामायशा—िकष्किन्धाकाण्ड 41 19-20 ।।

<sup>3</sup> उन्ने शिरस्त्वाज्जितपारियात्रम् । रघू 10 16 ॥

<sup>4</sup> श्राभास्य पृ**०** 22 ॥

<sup>5</sup> झाकेंद्रोलोजिकल सर्वे रिपोर्ट पृ॰ 17-24-26 ॥

ज्योडिएमि पृ० 196 ॥ 7 एपिक इण्डिया पृ० 276 ॥

<sup>≅</sup> प्राप्तास्य प∘ 22 ।।

जिले में चुक्ति प्रदेश से नेकर बिहार के मानभूम और स'चाल परगने तक फैंले पर्वतीय प्रदेश को शुक्तिमान पर्वत मानना चाहिए<sup>‡</sup> !

प्राचीन विवरणों के अनुवार श्रुतिमान पूर्वत की स्थित । विष्यत भे पूर्व में है, यत इस सम्बन्ध म डा॰ राय चौषरों का मत प्रधिक समीधीन है। ४ ऋक्त---

नः स पर्वत की गराना भी कुल पवतों में की जाती है। यह भी विच्या-चल वा ही एक आग है, वो तमदा वी घाटी में स्थित है। रीख़ी (माल) की बहुत्तता होने के कारए ही इसका नाम कुल पर्वत हुआ होगा?। वाजिहास ने भाज पवत का मनोरखक वर्गन विचा है। इस्तुमती के स्वयवर में जाते हुए जा के सीन्यतिकार में एक गज धा गया। यह एक जाएग्रस्त गत्यव था। यह जा अपवत की गैरिक शिकाभी पर दातों को देवन मारता हुया नमैदा का प्रवाहत कर रहा था।

क्ष अपनत की स्थिति के सम्बन्ध में धनेक यत अकट किये गये हैं। भगवतारए। उपाध्याय वा मत है कि सायुनिक स्वयुवा की महादिया ही क्या पर्यंत कहलाटी होगी, जो नर्मया और ताथी गरियों के मध्य है! । नर्मया का नर्मवान है के सनुसार गोजवाना की प्राचीन प्राहिष्यी वा नाम च्या रहा होगा । ताप्ती, पयोष्णी, और्ऽनिविध्या गरियों वा उद्याप ऋष्टा वहां गया है।

जयमन्द्र विद्यालनार धौर वासुदेव विष्णु मिरासी ने भी सतपुढा की ही ऋश पवत प्रतिपादिन दिया है। ताली धौर वेनव द्वा रसने सीचती है। सामुदेवन्तरा प्रधान में धनुसार सतपुढा से लेवन सहादेव पर्वत के पूर्व तक आसा नामक हुन पर्वत हैं। बनदेव उपाल्याय भी हवी मत के हैं। इन प्रधान मायारा पर सतपुढा की ही सहा माना चाहिय।

- । स्टडीज इम इडियन एस्टिक्टीज प् · 120 ii
- 2 रामायण युद्धकाण्ड 27 7-9 ।।
- 3 नि रोपविक्षानित्वधातुन पि वप्रतिया ऋक्षवतस्तटेषु । रपु 5 44 ।।
- 4 पामा भाग 1 पूर 32 ।।
- 5 ज्योहिएमि पूर्व 119 11
- 6 विष्णुपुरास्तु 2 3 11 छ 7 भारतको मीतिक स्वतापु॰ 40 ॥
- 7 भारत की मीतिक एका ■ पराश्विक सं 1965 ।।

5 महेन्द्र--

महेन्द्र पवत की क्षाना भी कुल-पर्वतों में है। राम स पराजित होकर परशुराम ने इस पवत को यपना निवास बनाया या। 'नैपपीयचरितम्' में इस पर्वत की स्थिति कर्तन्य में बताई नहें । एमू की दिविकस्य के प्रसम में कालिदास कर्तिनाराण को महेन्द्र पयत का स्थामि कहते हैं। इस पयत की चौरों पर रुपू ने सपनों सेना का जिनिंद रुगाया था। पूर्व दिशा को जीस कर्मरुम् ने दक्षिए की घोर जाते हुए वृक्षिय को जीता था।

समालोकको के अनुसार पूर्वी चाट की पर्वत श्रुक्तका का उत्तरी भाग महेन्द्र पर्वत बहुताता था?! कित्तव (उरकत) प्रदेश में गजाम के निकट का पर्वतीय सुभाग सब भी महेन्द्र कहताता है। यह समुद्रतल से 5500 फीट ऊचा है। राम चीपरी का मत है कि बजाम से लेक्ट हेनेवसी तक विरुद्रत पर्वत श्रुक्तना महेन्द्र पर्वत हैं।

सहा पर्यंत की नहाना भी कुल पर्वती में हुई है। प्राचीन साहित्य में इस पर्वत का वर्णन बहित्या भारत में हैं। परिचमी बाद की पर्वत श्रद्धाना सहा है। इसके समीप से करणा नदी बहुती हैं। दुष्योक्षर वर्षन ने सहा पर्यंत का वर्णन विकास भारत में विवास हैं। वर्षमान में भी परिचमी पाट पर पह पर्वत इसी माम से जाना जाता है।

मालिशास ने च्यू की दिश्विष्य के प्रसाग से साह्य पर्वन का साह्य किया है'। इससे प्रतीस होता है कि यह पर्वन अपित्वमी बाट पर समुद्र से कुछ हट कर या। वर्तमान समय में भी साह्य कीर सहय पर्वत के मध्य भूमि की सकीए पट्टी है। यी परिलय्क क्या दूष्पित के सम्पूर्ण पृथ्विभी का काल करने परसुपान ने यह भूभि क्षेत्र के साहय की थी। दशुकी सेना समुद्रस्तट वर्षी हती मार्ग से सागे, स्वर्धी थी।

सहा पर्वत मध्य के उतार के केरल से लेकर घपराना तक फैला है। कागेरी कोर गोरावदी निष्या इसके पूर्वी बलानो से निकल कर पूर्व समुद्र की भोर बहाती है। 7 कुमलय--

भलय पदत का भावील साहित्य में प्रचुर वसान है। इसकी गराना भी कुल पर्वती में है। नाटकों में सलयनी स्थिति दक्षिए आरत मं विहात

<sup>1</sup> मैप 10 24 n 2 रषु 4 43 n 3 ऐना पू॰ 728 n 4 स्टडीज इन इन्डियन एन्टीबिटीज पु० 109 n

<sup>5</sup> काव्य 84 26-27 ।। 6 सुभू पूक 168 ।। 7 राष्ट्र 4 52-58 ।।

है<sup>1</sup> । प्रमस्य का घाधम इसी पर्वेत पर धा<sup>8</sup> । जटायु का भाई सम्पाति भी मलय पर्वेत की गुफाफो से रहता धा<sup>3</sup> ।

परिचर्मी चाट के दक्षिणी पर्वतीय भूभाग नो मलय पर्वत कहा जा सकता है। कोयस्बद्धर से लेकर कुमारी बस्तरीप तक विस्तीण पर्वतीय भूमि मलय है। ब्रमासकाई धौर एलामलाइ की पर्वत खेरिएमा मलय के धन्तर्गत हैं। ब्रमासकाई धौर एलामलाइ की पर्वत खेरिएमा मलय के धन्तर्गत हैं। भावतकारण उपा-ध्याय ने कादेरी के दक्षिण में यैसूर से ट्रावनकोर तक फंसी पर्वत-श्रह्मका को मलय पर्वत माना हैं।

सलय-पर्वत की सनेक विघेपताओं और सौन्दर्य का वर्षान नाटककारों ने किया है। ग्राम्मएपी नवी का यह इवराम स्थान है। यह कावेरी से परिवेचिटत हैं । यहा बाली निर्म हतायों, जन्दन, पुपारी भीर कवकोल बुझ बहुतासत से हैं। सरकृत साहित्य से मस्त-पनित को बहुत रोमाहित्य कहु गया है। यह बसल प्राप्त में बहुती है, प्रति मुखद है और उन्मादक हैं।

कालिदास के अनुसार मलय पर्वत पर चन्दन ने बुध और जन्दन-लतामें प्रचुर हैं<sup>13</sup> । भास वर्धन करते हैं कि भलय पर्वत पर चन्दन ने चन हैं, जिनकी सुनन्य के कारण अध्याह्न से सुबद निवा प्राप्त होती है<sup>13</sup>।

हाजदोलर मोर कालिवास ने मसय पर्वत के विसावर्यक वर्षांक दिये हैं। यह सर्पों से परिवेशिटत उत्तम श्वत्वत की बीर कवब-कोलन-एका-मरिष-जातिपुष्पों की जनसङ्गीत है। यहा तामपर्शी नदी गोवियों को प्रदान करती है। यहा दिवस रत्त होते हैं। वसस्य मुति (कुम्भोद्यत) इसकी परिवक्त सर्वे हैं। यहा दिवस रत्त होते हैं। वसस्य मुति (कुम्भोद्यत) इसकी परिवक्त सर्वे हैं।

<sup>1</sup> सुभ प् 168 । 2 भन 7 94 ॥ 3 महा 5 3, बारा 6 56 ॥

<sup>4</sup> भारत भूमि ए० 90 ।। 5 ऐना प्•802 ।।

<sup>6</sup> इंग्डिया इन कालिदास पू॰ 11-12 ।। 7 जारा 6 56, 10 56, 11

<sup>8</sup> महा 5 3 ॥ 9. बारा 10.14 ॥

<sup>10</sup> वर्ष 1. 5, बारा 10 54, सुम 3 8 ॥

<sup>। ।.</sup> मसमतसन्मूलिता चन्दनसता । ग्रमिता पु॰ 316 ॥

यास्यावो मलयस्य चन्दननगरनमध्याद्धनिद्रामुखम् ॥ व्यवि ४ १० ॥
 भागृत्तयप्टैः परिएवेध्टितानो सच्चन्दनानां जननन्दनानाम् ।

नवकोसर्नमामरिषेयुँकानां जातीतरूषाः स च जम्मपूमिः ॥ यरमोत्तमां मौनितककामभेतुमुप्रस्वकामभेति ताम्रपर्धीः । रस्नेदवनो स्तमहानिधानं कुम्मोद्मकस्य मसस्य पुनाति ॥ नाध्य पु० 225 ॥

सर्गें से परियेष्टित चन्दन तहयों के स्कन्य, काली मिर्चे की माहियों में उड़ते तीते, पृथ्वी पर विखरे लोग के बीज मन का हरएा करते हैं!।

#### 8 रेबतक~

नाटककारों ने द्वारका के समीप श्वतक पवत की स्थिति कही है। "मुम्रापनखर्य के धनुसार द्वारका के सायरिक यहा प्रमास के सिए प्रापा करते थे। सर्चन ने मुम्रादा को पाने के लिये यही पर मस्करी (वानप्रस्थी) का छप प्रारेश किया पारे।

नाथ ने देवतक पनत की नैविधिक गुण्या का विवाद न्यूण रिक्सा है। हारका से हन्द्रप्रस्थ की भीर यात्रा करते हुत कृष्ण्य ने इस पर्यंत की समझी में शिविष समयावा या। मूर्योदय येक्षा से पैवतक पर्यंत से एक भीर उदस होते हुने मूर्यं भीर हसरी भीर करत होते हुने चन्द्रमा की उपमा किन न हायों के दोनों और सहस्ते हुने पन्दों से दी हैं। इस कारण कि का नाम प्रध्यासाथ भी प्रसिद्ध हो गया था।

### 9 हिमालय-

सरकृत-साहित्य से हिमानय का ज्यान घरित विशाद घरेर महत्त्वपूर्ण है। साध्यों मे ही नहीं, धार्मिक साहित्य से भी दिलायब की महिता का गान है। अह देनभूमि कहा जाता है। अग्रेतनर्य की जतारी सीमास्त्रों का निर्धार परिवास ही करता है। कानिताद दक्की प्रवास का स्विपनास नहीं है, जो उत्तर दिवा में पूर्व समूत्र स परिवास समूत्र तक पैना हुखा है। कानितास को उद्धान करके राजशेखरा को हिमानय की भारतवय का महिता हो।

सस्कृत साहित्य में हिमालय का बखान एक दिवाल विस्तृत राज्य के रूप में भी हैं। इतकी राजवानी बीचियमस्य की ब्रीर मही गिव-पावती का दिवाह हुआ याँ। हिमालय की पुरुष के रूप में का करपण हैं। बेहिम-प्रदेश के राज्या थ ब्रीर पावती के दिना यें। हिमालय को घोषधियों का महान अण्डार समक्षा जाता थाँ। हनसन्नाटक म दशान है कि हिम स

<sup>1</sup> रघू 4 46-51 m 2 सुम पु॰ 40 m

उदमित विततोष्ट्यरिमरज्जाविह्मश्ची हिमधाम्नि याति चास्तम् । बहृति गिरिरय विसम्बिण्टाइयपरिवारितवारखेन्द्रसीलाम् ॥

<sup>ि</sup> चिद्यपालयधम् 4 20 ॥

<sup>4</sup> **कुमार 1** In 5 काव्य 96 I~4 ॥

<sup>6</sup> बारा 7 29 ॥ 7 गीरीमुरी पावना । अभिज्ञा 6 17 ॥

<sup>8</sup> मुद्रा 1 23 m

भाष्त 'इस पर्वत पर 'वंभकतो हुई ग्रोविधिया है। इसके ट्रोणिगिरि शिक्षर पर विद्यत्य बत्या नाभ की भौषींच होती है, जिसको सक्ष्मण की विकित्सः के निये हनुमान् उलाड कर लाये से<sup>8</sup>।

प्राचीन ऋषियों चौर कवियों ने हिमालय को बहुत सपिक साहर दिया था। यहा ऋषियों के पवित्र शावम थे। इन ऋषियों का समाज से बहुत भारर था। कुल्पित कव्य का धावम जी हिमालय की उपस्यका में हो या। इस कारण वहा से साने वाने तपस्वियों के धावमन के समाचार को भूत कर इस्पन्त ने हिस्स हो उनके उचित्र सक्तार का खावेश दिया।

अस में हिस्तराय की कुछ-विद्यावताओं का वर्णन किया है। उत्तर में दिनाय है। इसके ध्योक ऊर्च विकार है। इनमें एक सप्तम विकार है। इन प्रश्नाप विकार है। इसके ध्योक ऊर्च विकार है। इनमें एक सप्तम विकार है। यहां स्थापु (विज) निवास करते हैं। अनके तिवर से निरस्तर गंगा है वाहित हैं। दि हमासप में कावनपाय नाम के परम वेपतायों मुग रहेते हैं। इनकी पीठ वेषुपं के समान स्थामत है। वे प्रयावस का पान करते हैं। इस दिशासप में कावनने वाली दिव्य सीपविध्यों के वन है, धन बहा पहने का बहुत प्राक्तपत्र हैं। दिशासर में प्रति द्वार में प्रति धानपायों है। विद्यावर सीदि दिन्य सीपविध्यों कि वेपते स्वतर्य के प्रति यानपी हैं। विद्यावर सीदि दिन्य सीपविध्यों विविध्य सामती हैं।

सल्हक किथाँ द्वारा विलित मन्दराचल, गन्यमादन, कैलाल, हैमकूट, मेर, हाँच, मैनाक भादि पर्वत वस्तुत हिमालय के ही बन्तगैत विभिन्न पर्वत-कीरिएची हैं। हिमालय की रिचीत शुनिविषत है। यह परिचम में हिन्दू-कुछ से लेकट पूर्व में बार्ग की सीमा तक 2000 मीन फैना है। उत्तर-सिक्का में इसका विस्तार 150-200 भीत है और यह चीन तथा मारत का मध्यवर्ती है।

10 भन्दराचल-

हिमानय के उत्तरवर्ती भूभाग ये मन्दरायस है। यह महान् हिमानय का ही एक आप है। "रामायल से इसकी गलना यांच महान्

<sup>1</sup> हनू 13. 23 n

<sup>2</sup> हिर्मागरेक्पत्मनारक्यवासिन काक्यपसन्देशमादाय। अभिज्ञा प्• 335 n

<sup>3.</sup> หโก q. 137 n

<sup>4</sup> वत्स्यामि तेषु हिमवद्गिरिकाननेषु ।

दीप्तैरिवीपधिवनैकारश्चितेषु॥ प्रति5-11॥

<sup>5</sup> श्रीदार्थं हिमवद्गुहामु भरिता दृष्टिरच सनोभिता ॥ श्रवि 4 10 ॥

परंतो (महेन्द्र, हिमवान् विन्ध्य, सन्दर और कैलास) ये की गई है। 'महा-भारत' के अनुसार मह हिमालय की शृह्वका का ही एक भाग है' और याग्यमादन के पूर्व तथा वदरिकालम के उत्तर से हैं?।

पौरास्तिक वर्णनो के प्रनुसार मन्दराचम को मयनी बना कर देव-दानको ने समुद्र का मनक किया था 1 'कुमारसम्भव' मे शिव ने पानंती से विवाह करके क्रमस भेछ, मदर, कैनान धीर वनमादन पर निवस्सा किया पा 1 सम्बुन्दे वर्णन किया है कि मन्दर पवंत हैंकी कैन्दरामी में विद्यावर सादि देववीनिया थीवन-बुतन विवास क्षेत्रिय करती थी ।

देव-दागलो हारा मन्दराचल की गयानी से समुद्र का मन्यम करने के कारण हदकी दिवित की वरणना समुद्र तट पर को जा सकती है। 'रामायण' में इसके समुद्रतटवर्वी होने का सङ्केत भी है'। परन्तु अस्कृत-साहित्य में इसला मधिकांत वर्णन हिमालय कही क्षेत्र में हुआ है।

#### १९ गन्धमादन---

हिमालयुँकी एक श्रृक्षला का नाम गम्बमादन है। कालिदास से बर्गुन किया है कि उपेशी बिहार करने के लिए पुरस्या की यन्यमदन पर्यत पर से गई थी। यही मच्यक्ति नदी हैं। गन्यमादन में सभीप ही कुमारवन है। इसमें दिन्यों का प्रवेश वणित हैं।

प्राचीन साहित्य मे गण्यमादन का प्रचुर उल्लेख है। 'विष्णु पुराए' मे इसकी विष्णु कार्ट्टीनवास नहा गया है। यहा पूर्व मे मन्दर और दिलिएा म गण्यमादन है  $^{10}$ । इसी गण्यमादन पर वर्दारकाश्रम है $^{10}$ ।

वर्तमान सम्यमे हिम्ल्यका एक निरूप वाध्ययक के नाम से प्रसिद्ध है। 'महाभारत' की एक नवाके शनुसार वानप्रस्थ प्रहण करके

<sup>া.</sup> रामायस-किष्कित्वाकाण्ड 73 2 ॥ 2 मना श्रनुशासन पर्व प्रध्याय 19॥,

<sup>3</sup> मभा चनपर्व भध्याय 162-164 ॥ 4 धन 7 47, र भू 4 27 ॥

<sup>5</sup> कुमर 8 22-59॥ ६ भूयोमन्दरबन्दरान्तरतटेट्यामोन्ति बीवनम्।प्रवि 4 10। 7 रामायसा किन्कन्याकाण्ड 73 2 ॥ 8 विक्र पृ० 213 ॥

<sup>🖫</sup> मही पु० 214 ।।

<sup>10</sup> पूर्वेण मन्दरी नाम दक्षिणे गन्धमादन । विष्णुपुराण 2 2 16 ।।

<sup>11.</sup> यद् बदर्याश्रम पुण्य वन्धमादनपर्वते । विध्यापुरास 2 2 17।।

पाण्डु ने हिमालय की यात्रा की । वे जैतवन, काबकूट और हिमबन्त को पार करके गन्धमादन पहुँचे<sup>4</sup> । बररीनाधपास से कुछ पहुंचे पढ़ने वाले पाण्डुकेदवर स्थान को पाण्डु की तपोश्रुमि कहा जाता है । इसके सभीप ही विश्वविस्थात पुष्पों की भाटी है । यहा प्रभूत मात्रा से विशिष प्रकार के सुगन्धित पुष्प जिसते हैं । मास्क मन्ध याला होने से कारए। इसी को गन्धमादन कह सकते हैं ।

कारियांस ने गल्यमादन क समीप सन्याकिती नदी का उल्लेख किया है। गल्यमादन के उपकार में याचकों की मनौकामना को पूरा करने वाले कल्यनुत्र थे। समीप ही हैमवलपुर (भीपियन्स्य) यार्थं। मन्याकिनी नदी केवारानाथ के समीप हितानियों से निकल कर बदमयामा ये प्रतकनदाः में मिल जाती है। इन बएंनों से यह चनुमान समाया जा सकता है कि 'महाभारत' तथा पुराखों की रचना के समय ये बर्तमान बदमयाना और केवारानाय से लेकर बदरीनाथ के भी कुछ धाये तक का क्षेत्र गल्यमादन कह-साता था। इस क्षेत्र को किद्दों, गल्यनों, प्रयादां शीर देवतायों की कीवा-भूमि एवं कुपियों को स्वोग्नीय कहा कवा है।

वर्तमान समय मे वहरिकाशम (बदरीनायधाम) के उत्तर-पूर्व में स्थित पर्वत की मध्यमादन कहा जाता है।

### 12 कैलास---

मन्दर पर्वत के उत्तर में कैनास पर्वत हैं। यह भगवान शिव का निवास-स्थात हैं। शिव की श्रीडा-श्रीम होने से यह पर्वत कैनास (कैन शिवस्य कैसीना समूह भ्रास्यतेऽत्र इति कैनास) कहानाया। इस स्थान वा स्विपरित देवता कुनेर माना यया है, अत उत्तवों कैसानाथ कहा गया। शास्मीकि के हस पर्वत की गणना पान प्रधान पर्वतों में नी हैं। और इसको उत्तर में दिस्त कहा हैं। "नहाभारत" धीर "बहायखपुराण" के समुदार कैनास पी स्थित कहा हैं। "नहाभारत" धीर "बहायखपुराण" के समुदार कैनास पी स्थित कहा हुँ। "नहाभारत" धीर "बहायखपुराण" के समुदार कैनास पी

- त पंत्रस्यमासाय कालकृटमतीस्य च ।
- हिमबन्तमतिक्रम्य प्रययो गन्धमादनम् ॥ मभा मादि पर्व ॥
- 2. दुमार 46-47 ii 3. यन पृ॰ 340 ii 4. काव्य 85.15 ii
- 5. रामायए। किथ्यन्थाकाण्ड 73.2 ॥ 🛮 वही 73.22 ॥
- 7. मभा वनपर्व भव्याय 144; 156 ॥ 8 ब्रह्माण्डपुराए। भव्याय 51॥

जा सरुता है। कानिदास के वर्णनो से भी इसी प्रकार का भागास मिलता है। कैलास पर्वत शास्वत हिम से ढका हुआ है। यह मानो स्फटिक का बना है श्रीर ग्रप्सरायें इसमे भाषना मुख देख सकती है । कुबेर की राजधानी भालका-पूरी कैलास की तलहटियों में बसी हुई थीं । कैलासनाथ कुवेर की सेवा करके लौटती हुई उवेशी का अपहरता केशी राक्षस ने किया था।"।

भ्रमेक स्वलो पर कैलास और हेमकुट पर्याययाची हैं। 'महाभारत' के कुछ वर्णभो मे इसका प्रतिभादन हैं। 'विष्णुपुराल' में मेर के दक्षिण मे तीन पर्वेत कहे गमे हैं -- हिमवान्, हेमकूट घौर निषध । परन्तु साहित्यिक वर्णनी से कैलास चौर हेमबूट पृथक् ही अतीत हाते हैं।

वर्तमान भौगोलिक विवरणो के मनुसार गढवास मे उत्तर मे बन्दरपुच्छ की पर्वत श्रुक्तकाको से यमुना, गङ्गा और सलक्नन्दा का उद्गम है। नन्दलाल डे का सह बत है कि यही पर्वत श्रूखला हेमबूट है । कैलास और बन्दरपुच्छ की पर्वत श्रुलसाधो को कैसास नाम भी दिया गया है। कैलास की स्थिति वर्तमान समय मे जिञ्चल में मानी जाती है। बैटन महोदय का क्यन है कि मानसरोवर के उत्तर में लगभग 25 मील की दूरी पर नीति पास के पूर्व में कैलास पर्वत है। तिब्बती भाषा में इसकी खग रिन पेचे कहते हैं?। मानसरीवर को यह पर्वत तीन ओर घेरे हुये है। 'प्रभिषानकीप' के प्रनुसार यह राभसताल से 50 भीन दूर है। सिन्यु शतद् और ब्रह्मपूत्र नदिया यहा से निकलती है। भोट देश ने यह तसि कहलाता है। गढवाल से नीति पास से होनर यहा जाया जा सकता है।

१३ हैसकूट-

गौराखिक साहित्य में हेमकूट पर्वत बहुत प्रसिद्ध है। यह प्रग्सरामों का निवास है। कालियास ने वर्णन किया है कि हेमकूट नामक किम्पुरप पर्वत पर मारीच नामक प्रजापति निवास करते हैं। यह तपस्या का सिदिक्षेत्र हैं।

<sup>ी</sup> वित्र पु॰ 87 ॥ 2 तस्योत्सङ्ग प्रस्तियन इव ... चलवाम् । पूर्वमेष 46 ॥

<sup>3</sup> कैलासनायमञ्जासस्य निवर्तभाना । विक्र 1 4 m

<sup>4</sup> हेमकूटस्तु सुपहान् कैलासो नाम पर्वतः । मभा भीव्यपर्वं 6 41 ॥

<sup>5</sup> हिमबान हेमकूटरन निषधरबास्य बक्षिणे । विद्यापुराण 2 2 10 ॥ 6 वैद्योडिएमि पू॰ 75 ॥ 7 ने ए एस वी 1925 पू॰ 314 ॥ 8 हेमकूटो नाम किम्पुरुष्यबंदस्तप ससिद्धिनेत्रम् । यहा-

स्वायम्भवानगरीनेयं प्रबभूव प्रजापति ।

मुरामुरगृष्ट स्रोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥ प्रश्निज्ञा 79 ॥

मेनका ने राकुन्तसा की इसी स्थान पर साकर रखा था। उवंशी की रखा करने के लिये केशी देश्य का पीछा करते हुये पुक्रवा से अप्सरामों ने कहा या कि वे हेमकुट पर प्रतीक्षा करेंगी?।

पौराणिक भूगोल के अनुसार यह पृथियी सात द्वीपो विभक्त है— जम्बू, ग्लाम, शास्माल, नुता काँच, शाक श्रीर पुष्पर । जम्बूद्वीप मे १ वर्ष है— कुर, हिरण्मय रम्यक, इलावृत, हिर, केंग्रुमाल,भद्रास्त, क्लिप्र भीर किम्पुरुष । यहा सम्भवत हिमालय की मध्यवर्ती पर्वत भूमियों का किम्पुरुष कहा गया है। इसी की मध्यवर्ती कोई पर्वत भूमि हेमकुट कहनाती होगी। हेमकुट का कार्यांक क्षेत्र 90 हजार योजन नम्बा भीर 2 हजार योजन चौड़ा कहा गया है।

'वरिहपुराए' क प्रनुसार यसुना भागीरबी घौर प्रलक्तनन्ता के उद्गम क्षेत्र में हेमकूट की स्थिति हैं । अन्वलाल है न बन्दरपुच्छ पर्वत भूकला की हेमकूट माना है ।

#### 14 ਸੇਬ---

सस्क्रत साहित्य से नेर या मुनेर का बहुवा उत्सेख है। यह पर्यंत स्तर्णं का बना हुमा है और देवताओं, का स्रियंत्व है। मुसारि ने कैसास के उत्तर में नेर को बताया है। इसकी तबहृदियों ने चन्दन के बूध हैं भीर मुनि स्वर्णं भी हैं। इसकी कननादि भी बहुते हैं।

एतस्मिन् हैमबूटशिखरे। विज्ञ पृ॰ 156 ।।

<sup>2</sup> बराहपुराए। बाध्याय, 82 ।। 3 क्योडिएमि पू. 75 ।।

<sup>4</sup> यन पू॰ ३४६ ॥ ५ वहा ७ ५५-५६ ॥ ६ बामा २ १९८ ॥

<sup>7.</sup> मभा पाल्लिपर्व घण्याय 335-436 ॥

<sup>8</sup> मत्स्यपुराल घच्याच 113 ॥

गया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वैदारनाथ की पवत कु सता ही मेर है। वर्तमान समय में इसी को सुमर कहते हैं। कालिदास ने मेर की रिपति वैशास फ्रीर पन्यमादन के पास कही है। विवाह के बाद जिब-पावंती ने महा विद्वार विधा था<sup>8</sup>।

'तैतिरीय धारण्यक' में महाभेरु का उल्लेख हैं। यहा प्रष्टक सूर्य सदा चयकता है'। इस धाधार पर धनेक विद्वानों ने मेरु की स्थिति उत्तरी घूव में कल्पित की है'। कुछ इसकी कल्पना साइवेरिया में करते हैं'।

'महाभारत' क भीष्य पर्व के दूसरे ब्राच्याय में येद की बाक द्वीप का पर्वत कहा गया है। बात कुछ समालोचक येद को पामार के बठार के समीप मानते हैं!। बानुदेवशरणा अग्रवाल पामीर के पठार की ही येद कहत हैं। परन्तु पुराणों और कातिवास के प्रनेक वर्लनों के माचार पर मेद पर्यंत की स्थित गढ़काल की उत्तरि पर्यंतीय प्रभियों से ही होनी चाहिये। इसके समीप ही संक्षान्य कीर कैनात है।

# 15 की-च-

भारतीय माहिश्य में हिमालय के फाताव कीचा पवत ना बहुधा उल्लेख हुमा है। परपुराम के कैमास कारते समय कीचा पर्वत की ऊचाई वाका बकती थी। इस पर्वत को वेख कर उल्होन औच मार्च वनाया। इससे हुम भी मानस्थित लाया करते थे । साहित्य ये परसुराम हारा कीच-माय बनाते की कवा बहुत प्रसिद्ध है । इसकी हुस-मार्ग भी कहा यवा बावा ।

क्रीश्व-राध्र या क्रीश्व मार्ग वर्तमान समय का नीति दर्श रहा होगा। यह गढवान के जमोली जिले से स्थित है। ऋषिकेश से देवप्रयाग, शानगर, वदप्रयाग सीर जोशीमठ होकर तरोवन जाते हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर

<sup>1</sup> जे ए एक की (1925) पू∘ 361 ॥ 2 कुमार 8 22-59 ॥

<sup>3</sup> तैतिरीय भारण्यक 1.7 ॥

<sup>4</sup> भूगोन पतिका (बई जून जुलाई 1932) वैदिन भूगोल पू॰ 1 !!

<sup>5.</sup> ऐना पू॰ 758 🛭 ६ ज्योडिएमि पू॰ 89 🗈

<sup>7</sup> भारत की मौलिक एकता पून 39 ॥ 8 महा 2 17, हनू 1 42 ॥

<sup>9</sup> भिन्नो मद्बारावेगेन क्री-क्षत्व वा गमिज्यति । प्रति 5.12 ॥

<sup>10</sup> पूर्वमेष 57 ॥

# 17, सुवेल-

सुवेस पर्वत की स्थिति लका में बताई गई है। समुद्र पार करके लका पहुँच कर राम ने सुवेस पर्वत की उपस्थकांचे शिविद सगाया थां! लका से ययोध्या जाते हुए राम के विमान ने तबसे पहुले गुवेस पर्वत मो पार किया थां!। सनो में एडम्स पीक को मुवेस पर्वत माना गया हैं। 18. तिकट-

तिकूट पर्वत वी स्थिति भी लका में वॉश्यत है । राज्या का प्रभटवन त्रिकृट पर्वत पर बचा था ।

प्राचीन वर्णें ने के घनुसार तिकूट पर्वत को स्विति भारतवर्ष से भी
प्रतीत होती है। तीन विकारों वासे विक्षी भी पर्वत को निकूट कहा जा सकता
पा। हिमानक में एक त्रिकूट पर्वत का वर्णेन है, वही विवेध प्रकार का
भोजन प्राप्त होता है । कालिहरस ने प्रकृती विविव्यम में वर्णेन किया है
कि पशु द्वारा अपरात्त ने चीत ते ने प्रकृत हिपियों ने त्रिकृट पर दान्तों की
टक्कर पार कर वक्करस्य बनाया था?। निकूट से प्रकृत स्थल-मार्गे द्वारा
पारसीक देश को जीतने यो वेष १।

मापतावरण प्रधान्याय के अनुसार साधिक के समीप की पर्वत प्रेस्ति ही निक्ट हैं। 'श्रीश्वातकोप' से गुकरात में गिरनार पर्वत के भ्रत्यांत निकृट स्वाया प्या है। राजाकुमुक्ष मुक्कीं प्रपरान को क्रोक्स मान कर नासिक में परिकम माग में 'जबूट पर्वत की स्थिति प्रविधावित करते हैं"।

19 रोहणाचल-

क नियों न वर्णन किया है कि दक्षिण भारत में राहणाचल पर्वत पर भारत्य मृति का काश्रम खांगा। सम्भवत मेलव पंचत वा उसवे किसी भाग

त्रिकूटमेव तत्रोज्नैर्वयस्तम्य चकार स ॥ रषु ४ 59 ॥

I भन पू॰ 275, धनिपू॰ 8१ ॥ 2 सन पू॰ 320॥ 3 ऐना पू॰ 981 ॥

<sup>4</sup> बारा पु. 115 ॥

<sup>5</sup> परमृतजुष्ट पद्मवण्डाभिराभ गुरुनिरतरूषण्यः तोवदाम त्रिकृटम् । समि 2 26 ॥

भूगालपिका भुवनकाषाक पृ० 13 ।।

<sup>7</sup> मत्तेमरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रमलक्षणम् ।

<sup>8</sup> रघु 4 60 ॥ 9 नामा माग 1 पु॰ 34 ॥

<sup>10</sup> प्राचीन मारत पूर्व 118 ॥ 11. बारा पूर्व 24, 444 ॥

के सिये रोह्णानस कहा गया होगा । मुरारिने एक स्थान पर मस्यानस के बागे पर्वत पर भगस्य का दूखरा बाधम बताया है। एक ग्रम्य प्रसग में में समुद्रतटबर्ग सैक्त भूमि में रोह्णायिर बताते है, जहा प्रगरस्य का दूसरा प्राथम है।

# 20. माल्यवान्--

मात्यवान् पर्वत की दिवति दक्षिण म गोदावरी को पार करन वरिंगत है। सीता का हरसा होन के पत्रवाद विकाप करते हुए राम यहा प्रमते रह में । साम ने वर्षा ऋतु यही व्यतोत की थी।

राजधेसर वर्णन करते हैं कि माहयवान पर्वत पर केता शे ने पादर, बास से जगल और कुटब-समास के बन हैं। इस पर्वत को प्रत्रवण भी नहा गया है। प्रवर्शन के वर्णन निया है कि गोदाबरों का उद्गम हो। वर्ष पर्वत को प्रत्यक्त में कि पर्वत से हिया पर्वत से हुमा है। इस पर्वत को स्थित जनस्वान में है और मह पर्वे दुगों से मास्वादित है। गोदाबरों ने उससे मनक करवारों बार दें हैं। मुरारि के ममुदार इसी पर्वत के समीप गादाबरों के तट पर प्यवटी थी, जहां राम ने प्रथमा हुटी बनाई थीं। कातिहास वर्णन करते हैं कि सहुत से प्रयोग्धा की मोर लिटते हुए राम ने करे मास्यान विवार को सीता की दिखावा थां। इसी के प्राप्त करोबर थां।

भ्रमुमान किया गया है नि भ्रापुनिक शीरमाश्वाद का सभीपवर्ती पर्व-तीव केन प्रलक्षण पवत है। पर्वीटर गा मत है। न माल्यवान भीर प्रश्रवण पर्वत एक ही है। पूरी पर्वत क्ष्रह्मना की प्रश्रवण कहत है भीर माल्यवान जसका एक सिक्स है। यह वर्तमान समय म देविभिर्ट हैं। न-स्वास के मैसूर की मानागुँकी पर्वत थेशी की माल्यवान मानते हैं । बीताराम च्युवेंदी में माल्यवान को राजाशिंदि जिले म बताया हैं।

<sup>1</sup> मा 794 и 2 मन पु 362 и 3 मन 7,100 и

<sup>4</sup> बारा 10 52 ॥ 5 महा पृष्ठ 172 ॥ 6 धन पृष्ठ 366 ॥

<sup>7</sup> रच 13 26 ॥ 8 रच 13 30 ॥

<sup>9</sup> जे बार ए तम-हो क्योगानी बान रामात्र एकबाइन (1894) 90 256-257 ॥ 10 ज्योहिएरैंन 90 123 ॥

<sup>11 -</sup> शानिदाय ग्रायावनी-भ्राधियानशेष । पृथे 147 ।।

### 21 ऋष्यमूक-

श्रह्म्यमूक पर्वत किष्यित्वा राज्य मे था। वालि ने यह स्थान मुग्नीय को रहन के लिए दे रखा था।। इस पर्वेष पर ही मतञ्ज श्रह्मिका स्राधम धा धीर उसके समीप ही पत्था सरोवर था।।

वर्तमान समय में हम्मां के विरूपक्ष मन्दिर से कुछ दूर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमूक कहा जाना है<sup>3</sup>। ऋष्यमूक ही सम्भवत कुलानम् रहा हागा। भवभूति ने इसका जनस्यान में वर्णन विद्या है<sup>4</sup>।

# 22 विश्रक्ट-

चित्रकूट प्रयास के सभीप मन्दाकिनी के तट पर विशित हैं। प्रयास में यमुता को गार करके चित्रकूट को मार्स जाता है। प्राचीत समय में यहा प्रमा जाता है। प्राचीत समय में यहा प्रमा जाता रहा होगा और यहा प्रमान किन्न होगा है। चित्रकूट के साथ यहते वाली एक धान ने मन्दाबिनी कहते हैं। मन्दाकिनी में विहार करके राम वित्रकूट गये ये?। भरत ने हसी क्यान पर प्राकर राम से चर लौटने की प्राचीता की धी?।

कालिया हो ने चित्रकूट के नीचे स बहुने वासी मन्यानिमी ना सुन्यर यहाँन किया है। यह पृथियी रूपी नायिका के गले का मीतियो ना हार प्रतीत हाती है।

चित्रकूट वी पहचान में वोई घान्ति नहीं है। बादा जिसे से आसी— मानित्रपुर रेससे मार्ग पर चित्रकूट रोध्या स्थित है। यहां से चित्रकूट पर्यंत सार मीत है। चित्रकूट की पहांची पर बढ़ने के निए पबकी सीहिया स्त्री हैं। इनको छुनसाज की शानी ने बनवाबा चा । शामनवी सीर चीरायानों की यहां मेले लगते हैं। चित्रकूट के श्यावय से मिल्लामा की भ्रान्ति हुई यो। उसने 'मयदूत' में बिंगुत रामिरि को ही चित्रकूट वह दिया था। चित्रकूट प्रयाग

I. महा 49 n 2 वही पृ0 188 n

<sup>3.</sup> ऐना पृ0 108 ।। 4 उत्त पृ0 76 ।। 5 महा पृ0 165 ।।

<sup>6</sup> बारा पू॰ 370 ।। 7 उत्त पू0 434 ।। 8 हनू पू0 48 ।।

एपा प्रसन्नस्तिमित्तप्रवाहा सरिडिट्टरान्तरभावतन्त्री ।
मन्दर्शको भवि त्रयोधकरहे....। एप 13 47 ।।

के समीप है, अवांक रामगिरि मागपुर से 24 मील दूर है और वर्तमान समय में रामटेक कहलाता है।

### 23 मदगन्धीर-

'प्रितिज्ञायोगन्यरायस्' में भदगन्धीर प यत ना घरलेख हुधा है। नागवन में नीते के समाचार को जान कर उदयन ने नर्मदा नदी के पार वेशुक्त में में से हिस्सी के समाचार को जान कर उदयन ने नर्मदा नदी भे गो के सुद्ध मोजन जाने पर मदानधीर पर्वेत एक बोजन रह गया थां।

भास के इस विवरण से प्रतीत होता है कि मदगन्धीर पर्यंत नगैदा को पार करने दक्षिण की कोर जाने पर कुछ बोजन दूर रहा होगा। मदगन्धीर पर्यंत और नगेदा के तटवर्सी वेशुवन के बस्धवर्सी भूमाग में नामकर होगा। नगेदा को पार करके हुछ ही दूरी वर ऋष पर्यंत है। सम्भवत भास ने इसके ही किसी शिक्षर को मदगन्धीर कहा है।

#### 24 श्रीपर्वत-

श्रीपर्वत ज्ञान-विज्ञान श्रीर शिक्षा का भी केन्द्र रहा होगा। यहा से श्रीसफ्डदास नामक एक वनस्पनिविज्ञान का वेत्ता कीद्यास्वी धाया था। उसके

प्रयोगों से पौधों पर विना ऋतु के भी पुष्प बाबय थें ।

'मिनिपुराएं' के धनुसार धीपर्वंत की स्थिति जनदा होर कावेरी के सगम पर होनी चाहिए तथा यह प्रसिद्ध तीये हैं°। परन्तु यह वर्णन विचित्र प्रतीत होता है, स्योगि ममेदा स्रोर कावेरी का सगम नहीं होता। धीपर्वत का उन्तेश 'धीमद्रभाषकत' से भी हुझा है'। इसर्रा द्वाजन्दी ईसवी मे यह

एतावन्मात्रासीन योजनानि भत्ना नोदामात्रेक्षेन मदगर्थारपर्यंतमनासाध । प्रतिका पृ० 16 ॥

<sup>2</sup> माल पृ॰ 32 ।। 3. वही पृ॰ 360 ।। 4 वही पृ॰ 31 ।। 5 रत्ना पृ॰ 42 ।। 6 ग्रानियुराण 113 3-4 ।।

<sup>7</sup> श्रीमद्भागवत 5 18 16 ॥

स्थान प्रसिद्ध सहायानी भानायं नागार्जुन के नाम से नामार्जुनी कोड में नाम से भी प्रसिद्ध रहा थार ।

# (ख) वन

सस्कृत नाटवो में मनव बनो का भी उल्लेख हुमा है। प्राय रामा-यण- महामारत कालीन पटनाभो से सम्बन्धित बनो का इनमे बर्णन है। परस्तु मन्य भी कुछ वन प्रसम्बन्ध भाये है। प्रमुख बन निम्न हैं-

#### 1 विरुध्यारण्य-

भारतवर्ष के उत्तरायस धौर बक्षिशायस का विभाजन विश्य पर्वत हारा हुमा है। हसके क्षेत्र में पंत्र हुँच यह को जिल्ला नाम दिवा गया था। विश्व है। हमके को स्वी हमें को मेरे वाने पर विल्ला कर विश्व हमार होता है। विलय वह शवि प्राचीन काल से ही बहुत भागक कोर दु हमार रहा था। वत्य हिंत पशुसी भीर जगली सातियों के निवास की कारण इस वह में मदस करना भागक था। राज्येत्वह न वर्त्यन विश्व है कि नहा पर्वतीय उपलब्धमों में हिंधे पृत्र है, कन्दरामों में नाम हुत है, कु जो में सिंहो का भारत है, त्सहिंदों वे बीतो तथा हुकी पर बहुरों का मत्तक है। पग-दिवारों पर पुलिसों (श्रीलों) क चकर लगा करते हैं।

द्यनेक प्राचीन कवियों ने विजय बन की प्रयानकता तथा अहरि— सोन्द्र्य का वर्षण किया है। यहां ऋसियों ने भी प्राचन ये। बागु के हपैचरित धीर 'वायन्वरी में दस बन का स्रति रोमावक वर्षण है। इस बन की अभिष्ठाकों वेषी विज्ञ्यास्ति असी गई थी।

नासिदास के समुसार उत्तर-विशिष् की यांजा वरन ने लिये विनन्ध बन को पार परना हाना था। यहा ने मार्ग दु सवार ये और यहा नुदेशी जातिया शहती थी। यांजियों ने लुटे जाने की घटनायें प्राय- हीती रहती स्वी माजविकांनिमियं नाटक क पावचे सक म विदिशा जाते हुए यांजिया के दल नो जिल्ला मन में से जान का वर्णन हुचा है।

#### दक्षिशारण्य---

बिश्य नेन को पार करके दक्षिण की छोर जाने पर दक्षिण भारत के बना का मिलसिसा अरस्भ होता है। इन बनो को दक्षिणारण्य कहा गया था । ये बन प्रनेक प्रकार के हिस पशुषो, भयानक पर्वतो सचा यहारी से मरे

<sup>1</sup> ऐना पु. 488 ।।

<sup>🏿</sup> उत्त पृ • 66 ।। 3 बारा 6 45 ।। 4 उत्त पृ • 66 ।।

हुए थे<sup>1</sup> । दण्डकारण्य, पञ्चवटी भीर जनस्यान नामन वनप्रदेश दक्षिसार्ण्य के ही भाग थे ।

### २ दण्डकारण्य-

प्राचीन साहित्य से दण्डन रच्या, जनस्थान धोर पचवटी बहुत असिड हैं। राम के बनवास से इनका बहुत सम्बन्ध रहा है तथा ये दक्षिणारच्य के ही भाग है! विन्ध्य बन से धामे दक्षिण से कृष्णा नदी तक का भूमदेश दण्ड-कारच्या कहलाता था। पूर्व में यह छोटा नागपुर धीर काँना की सीमार्घों तक विद्युत था। परिचय से इचका विस्तार विदर्भ तक था। मद्मूति के बर्गोनों के प्रमुक्तार विश्वकृत से चल कर जनस्थान को पार करके दण्डकारच्य से पहुचते हैं। उसी का एक प्रदेश सुचायन पर्यंत था। यहा दमुकवस्य नाम का राक्षस रहुता था।

प्राचीन साहित्य से दण्डकारण्य को पर्वित्र माना गया था। यहा प्रतेक तीर्म में भीर अक्त उत्पासक अगवान् की उत्पासना करते में। अगरत्य का साश्रम भी इसी क्षेत्र से हिस्स था। यहा प्रतेक गृहस्य तपस्वी भी रहते में। मुरारि के समय से एण्डकारण्य क्षेत्र के प्रपिपति प्रामदेव रहे होंगें

### 4 जनम्यान—

जनस्थान बण्डकारच्य का ही एव भाग था<sup>9</sup>। भारतीय साहित्य और जनमानस से जनस्थान का महत्व रोध के निवास के बणरण रहा। रावसा ने इसी बन से सीता का प्रपहरण किया था। चलते समय उसने चुनीशी नी थी कि यदि राम क्षांत्रिय है तो युद्ध करें । मुरारि ने जनस्थान में सीता द्वारा

<sup>।</sup> महापुर 178 ।। 2 के चार ए एस (1894) पूर 242 ।।

<sup>3</sup> महापृ0179।। 4 वही पृ049।।

<sup>5</sup> प्रस्मितगस्यम्भुका प्रदेश भूगाँस उद्गीषिवदो वसन्ति । तेम्योऽधिगन्तु निगमान्तविद्या बाल्मीकिपाइवर्षिद् वर्यंटामि ॥ उत्त 2 3 ॥

<sup>6</sup> षमाभनाधिकारिशि समदेवे। मन पृ0 365 ॥ 7 रम् 12 42, 13 22, उत्त पृ0 67 ॥

<sup>8</sup> मों भो जनस्याननिवासिन ज्ञूण्यन्तु भवन्तः, बलादेव दनप्रीतः सीतामा दाय गच्छति । शात्रधर्मे यदि स्नित्य कुर्याद् राम पराक्रमम् ॥

इसके बन-देवताओं को प्रणाम कराया है!। जनस्थान रावण के ही ग्राधिकार क्षेत्र में या, नयोकि उसने यहा सीमा वे रक्षक के रूप में खर को नियुक्त किया था?।

प्राचीन साहित्य के धनुसार जनश्यान ने घनेक ऋष्यों ने प्राधम ये भीर यह गोदावरी के तट पर पचवटी से नगा हवा था?।

जनस्थान की पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि यह ब्राह्य-निक नासिक से लगा उड़ा होगा।

### 5 पश्चवटी----

पश्चवटी रामायएकालीन घटनाओं का प्रमुख स्थान है। जनस्थान पहुच कर राम ने यही पर अपना निशस कागया था। यह गोदाशरी के तट पर स्थित धा । यहा पाच बट बुका रहे होंगे, यत यह स्थान पश्चवटी कह-साथा। इस बन के सोन्थर से मुग्य होन र राम ने सक्तरण को आदेश दिया सि यह कुटी बनाई जावें। राजए। ने सीता का सपहरस्य यही से किया धा

पश्ववटी की पहुचान वर्तमान नासिक (वम्बद से 75मील परिवमीलर) के समीप ही मोदावयों के तद पर होनी चाहिये । पश्ववटी में ही तकमण्ण ने पूर्णण्या के नाक-कान काटे थे । इसी नारण इस स्थान का नाम नामिन हुम्या । नासिक की स्थिति नासिक राह रैसने स्टैशन स चार मील परिचमो सर गोदावरी के तद पर है।

#### सप्नवन--

'तपतीसवरण' नाटक के अनुनार तपनवन में हुस्वधी राजा मृगया के तिए साते के । इसकी स्थिति उत्तरकुरु में हिमानय में कही गई है। नाटक के वर्णों, के अनुतार इस वन ने वामन रूप विष्णु करवाएवामन का मन्दिर या। यहां भगवान सूर्य (तपन) ने वामन की धाराधना करने नीनो सोनो की प्रकाशित करने की सामध्ये प्राप्त की धी।

भगवत्यो जनस्थानदेवता एषा व परिचारिका सीता प्रश्नमित ।
 भन ५०, ३६६ ।।

<sup>2</sup> पश्यामि च जनस्थान भूतपूर्वश्चरालयम् । उत्त 2 17 ॥

<sup>3</sup> मा पूर्व 65 ॥ 4 महापूर्व 169 ॥ 5 मा 2 1 ॥

<sup>6</sup> मन पृ0 365 ॥ 7. तप पृ0 49 ॥

बढ़वार के देवधयान शत में रघुनाथ जा के मिदर के पीछे एक छोटी सी गृहा वामनगृहा है, जिसमे वामनकन विच्यु की मूर्ति है। प्रसिद है कि देवप्रमान में ही बिल ने यक्ष विद्या था। उस यम की ज्यस्त करने के लिए विच्यु ने वामन के कर में यही खबतार निया था। धत देवप्रयान के चारों सीर में बन को वानवन माना जा सकता है। प्राचीन भूगीन के धनुसार यह स्थान उसत्पुरु में ही हैं।

# 7 नैमियारण्य⊷

सारतीय माहित्य मे नीमवारण्य का खांत पिकत माना गया है। यह विविच्न सपस्या का शत था। अय स्थानों की सपेता इसका महत्व सिक्त था। इस प्रदेश क कृत सदा हुरे घर रहते ये धीर जब कभी भूकता नहीं था। इस पहारा बका होत रहते थे। गहान् यकों का सल्पादन करने के लिए राजा नीमियारण्य से खात थे। दिन्ताय के अनुसार राज ने मदवनेय का का सम्पादन यही विवा था। कालिदास ने वसन किया है कि प्रतिष्ठालपुर का राजा पुरुष्ता नीमियारण्य म खाकर यक्ष परसा था। इसी साथ जसपा जुनेंगी स दियोग होता था, अय किसी भी समय वह सपनी प्रिया पा साथ हो सोहत था। वााजाय जीवन स्वतीत करने के रिश भी महूर प्रदेगी के राजा यहा साल थें।

निष्पारण्य म जन्म याते त्रावसी तीमवाय बहुतात थे। वे धीर प्रभावनाती मान नात थे। विचार वरत आव ता उत्तरे समझे सभी पराम उपहिचार हुन पेने। निन्धाय न जीनियारण्य ने सम्य मे वास्ती के बहुते तेन बरान निया है!

ीमवारक्य की बहुवान सिन्त्याही है। नलाऊ जकात से होडी गटन (उत्तर पूर्वी रुपये) गर 35 मील उत्तर परिवम और मीलपुर में 20 भील दूर गलामऊ जान वाले मान वर नीमवारक्य (नीमगार) स्टेगा है। इसने गमील ही नीमगारक्य है। इस क्षेत्र का मनी भी खति पवित्र और भीयस्थान माना जाता है।

<sup>।</sup> मुल्ल प्(132—133 н 2 वहां 4 6 7 स 3 वहां प्0 61 स

माथण विश्वपत्ताव्यविष्कोद्धमुक्त्याः । विश्व पूर्ण 157 ॥
 विश्वेषमाय वनभवद्वाधयात्र । कृत्य 4.5 ॥

<sup>6</sup> प्रतिष्0137 ॥ 7 भव्य प्राप्ति ।।।

# 8 कूमारवन--

कालिटास ने 'विक्रमोवंबीयम्' नाटक मे कुमारवन का उस्लेख किया है। इसनी स्थिति बन्धमादन पर्वंत के क्षेत्र म मन्दानिकी के समीप सङ्कृतित की गई है। पुराणों में प्रसिद्ध है कि यह स्थान शिव के पुत्र कार्तिकीय का सिद्धिकेत था। कार्तिकय चिर बहुत्वारों के, खत यहा स्थियों का प्रवेश निपिद्ध यां। पुरूरवा से कठ कर वर्षेणी इसी क्षेत्र से चली वई यी और कुमार कार्ति-के साथ के प्रभाव से कता के रूप में परिखत हा गई ची तदनत्तर सङ्गमनीय मिंणु के प्रभाव से वन बीनों का चिनन हुया।

विजयेन कुमार मायुर ने कुमांच्या कुमायू का एक प्राचीन नाम) का कुमारवान कहा है। परन्तु वह 'विक्रमोर्चकोयम्' में बिहात कुमारवान से भिन्न है। इस नाटक का कुमारवान प्रचायका पर्वत भीर मन्वािकती नदी से सम्बर्गान्यत , प्रचायका प्रवत्ता में होता पाहिए। मन्तािकती नदी केदाराध के कपर के फिहात्वर से निकल कर रुद्रश्वाम ये अनकतावा में पिन्न जाति। है। प्रत हम दोना स्वाों के मच्य में कुमारवान हाना चाहिए।

### 9 वस्त्रवन--

भास ने 'मिन्नमायीय-भरावष्ण म बेणुवन का उत्लेख किया है। बानुकातीय पर समुना को पार करके बणुवन प्रारम्भ हो जाता है । वेणुवन स प्राणे नागवान को और मार्च जाता है । नायवन में गीले हाथी को उप-रिश्विक स समाजार पांकर उदयन ने वेणुवन होकर नायवन की धीर जाने का निज्यह किया था।

प्रतीत होता है कि प्राचीन काल ध बस्त देश स जा सार्थ हुण्डिनपुर की मोर जाता हागा, उस वर नमदा को पार करने ना स्थान बालुकातीय के नाम से प्रसिद्ध होगा धागे दक्षिण से बन्युवन (बासो का बन) या धोर उसके बाद नागवन था।

'महानत' म बलान है कि राजपृह से बैमार पबत की तसहटी में नदी कै दोनों भार मागों का बन (बेलावन) थां। इसे विम्यसार में भगनात्र बुद्ध के तिए मेंट क्या था<sup>6</sup>। परन्तु यह यसुबन भास द्वारा बिलात बेग्युवन संिम्म है, नदीकि भास न ममदा को पार करने उसके दक्षिण म बेग्युवन बताया है।

<sup>।</sup> स्त्राजनपरिहरलीय कुमारवनम् । विक्र पृ० 214 ॥

<sup>2</sup> बालुकारीधॅन नर्षेदा तीत्वीं बेणुबन क्लजमाशस्य.....प्रतिज्ञा पृ० 15 ॥ 3 वेणुबनाधितेषु बहुनेषु नाष्यन इव प्रयासा स्वामी । श्रतिज्ञा पृ० 7 ॥

<sup>4</sup> ऐना पु॰ 873 में महावदा 5 115 से सद्भत ।

#### 10 नागवन--

'प्रतिज्ञायोगन्धरायण्' मे नागवन का भी उल्लेख हुमा है। उत्तर कहा जा पुका है कि नागवन में नीले हाथी के होने ना समाचार का पाकर उद्यमन न बाखुकातीर्ण पर नमदा को पार करके वेखुवन में परिवार की उहरा कर नागवन की भोर प्रस्थान किया था। यह मार्ग काकी बढा रहा हागा, जिस पर सेना भी प्रयास कर सकती थी।

नागवन को स्थिति का नर्भवा के विकास में कुछ योजन की दूरी पर सनेना किया गया है । इस इसकी वर्भवा के विकास में 12-13 मील दूर माना जा सकता है। इतनी दूरी को उदयन द्वारा योढे पर पार करना कठिन नहीं है।

# (ग) सरोवर

ग्राकोच्य नाटनो मे केवल दो सरोकरो का वर्णन मिसता है— मान-सरोकर भीर पम्पासरोकर। मानसरोकर सुदूर उत्तर मे तथा पन्या दक्षिण मे है। 1 मानसरोकर--

मानसरोवर क्षी स्थिति कैलाख पवत श्रेणी में हैं । यह तिव-पार्षती का प्रति प्रिय विहार-स्थल है। मानसरोवर की दो शिवेषतायें कहीं गई हैं— कमल प्रीर हस। यहा स्वर्णक्षसल खिलते हैं घीर उनके मध्य हस निवास करते हैं ।

वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होन पर हवी के भानवरोवर की घोर जाने के रोचक कवित्वमय वर्णान किये गये हैं। चारद् का धारम्भ होने पर वे मानवरोवर से मैदानों की घोर वापिस आते हैं। कासिवास वर्णान करते हैं व वर्षा ऋतु में हस क्रीचरम्भ (हस मार्गे) से होनर उत्तर से कैतास पहुँच कर मानसरोवर जाते हैं। वे भानवरोवर के विसे ध्रत्यवित्र उत्तरिक्ष रहते हैं। ध्रत्यकापुरी की घोर जाते हुए वे मेथ के सहायक हैं, क्योंकि उनको मानसरोवर तक जाना हैं। कुलवेसर वर्षन ने भी यह वात कही हैं।

<sup>।</sup> प्रतिज्ञापुर 16 ॥ 2 वारापुर 654 ॥

<sup>3</sup> बारा 10 15, ना 5 37, हिमाम्भोजप्रसर्वि सलिल मानसस्याददान । पूर्वमेघ 66 ॥

<sup>4</sup> मानसीरका प्रवित्या सरसोऽस्मान्नोत्पतन्ति । पृ० 223 ॥ 5 मार्केलासाद वितक्तिसलयण्डेदपायेयवन्त

सम्पत्स्यन्ते नभिं भवतो राजहता सहाया । पूर्वभेष 11 ॥

<sup>6</sup> सभ 2 10 u

चर्या ऋतु से हसो के मानसरीवर जाने की प्रसिद्ध का मूरकाएट में वैज्ञानिक विषेषन किया है। उनना कहना है कि इस ऋतु में निदियों का कल दूर-दूर तक फैल जाता है थीर हसी के ब्राह्मर को बक सिता है। उस समय मानसरीवर की तटवर्ती बट्टानों से उनको खगना बाहार प्राप्त होता है।

भास ने मानसरोवर की स्थिति उत्तरकुक में दिखाई है। यह ऊ के दिमालय क्षेत्रों में स्थित है तथा इसी के सभीप मन्दरावल है। वे वर्णन करते हैं कि एक विष्णायण प्रात का सभय उत्तरपुक्त में व्यतीस करके माम-सरायर में स्नाम करता है भीर उसके परचात् मन्दर पर्यंत की गुकाधी में पीजन-विनास का भ्रमुभक करता है।

भानस्रीयर की स्थित वर्तमान समय मे मुनिध्यत है। यह तिस्वत मे समुह के परातक से 15000 कीट क्याई पर स्थित है। इसके एक कोर कंसास और दूसरी भीर मान्याता पर्वत है। इसके सभी दूसरा विद्यास वर्तास्य राजसाताल है। भानस्रीयर का विस्तार 15 भीन नान्या तथा 11 भीन चीडा है। यह भार पहली बाता है तथा इसका चेरा 65 भीन का है। भारतीयों के लिये यह परम पवित्र तीचें है। यहले यहा भारतीय तीचें मांने भीर पर्यटक पर्याप्त सस्या में बाते थे। वे इस सरोवर से स्नाह करके, प्रिकास करके कथा कैचास के दर्शन करके प्रपूर्व को प्रमान समस्ते या । यस्तु वर्तमान समय से तिन्यत पर चीन का अधिकार हो जाने से यह तीचेंपाना बन्य हो गई है। यह तीचेंपाना बन्य हो गई है।

# 2 पम्पासरोवर-

पन्म सरोवर दक्षिण भारत वे है। इसकी रिप्पति रण्डकारण्य में कुश्रवान् (कुप्पामूक) पर्वत की तवहटी से हैं । इस सरोवर में पुण्डिक(स्वेत-कपक) और जुप्तव ( नीव कमक) त्रश्रद होते हैं। मस्तिकार (भूरे रग के पैर तथा चोच चाले हम) बहुत सहया में तरते हैं । पम्पा सरोवर के समीप ही सबलु मध्यिक प्राप्तम हैं ।

पम्पा सरोवर वर्तमान समय में भी इसी नाम से धसिद है। दक्षिए

दी एशियादिक रिसर्चेन-खण्ड 12, रिसर्चेन दु मानसरीवर पृ० 466 ।।
 प्रावसन्द्या कृष्यक्तरेय गमिता स्नात पुतर्मानसे ।

भयो मन्दरकन्दरान्तरतटेष्ट्रामोदित यौधनम् ॥ धवि ४ 10 ॥

<sup>3</sup> उसाप्० 76 ॥ 4 बही 1 31 ॥ 5 महाप्∙ 188 ॥

भारत में महाराष्ट्र के वेलारी जिले में हम्पी नामक नंतर के उत्तर में पम्पा नशं है। यह तृंगबदा की शहायक है धौर धनायुण्डी की पहाडियों से लगभग भाठ मील दूर ऋष्यमूत पर्वत के निज्जती है। इसके उत्तर में विणाल सरोवर है, जो पम्मा नहवाता है। वर्तमान में यह स्थान तोयों के रूप में प्रसिद्ध है भीर पहा प्रवेत प्राचीन जीएन सिन्दर है।

वर्तमान समय में पस्या सरोवर का विस्तार 200×25 फीट है। परग्तु आयीन साहित्य के वर्त्तोंनो से यह बहुत ध्रयिक विस्तृत प्रतीत हौता है।

विशिजका ने विज्यवासिनी के चिष्ककायतन व सभीप पत्था सरोवर की स्पिति कही हैं । विज्यवासिनी देवी ना मन्दिर मिजीपुर जिले से बतारस-इलाह्यास के मध्य है। परन्तु इस मन्दिर के समीप कोई पाना सरोवर मही है। तथापि इम्मीरिक्ष कोटियर वे विष्यायल के समीप हिसी पम्मापुर के सबसेपी का उत्लेख है। यहा विसी समय भारविव राजामा की राजपानी रही में। यही किसी समय किसी औल का नाम पत्था सरोवर रहा होगा, कालान्तर में यह सुल गई होगी?।

# (घ) समुद्र भौर हीप

संकृत नाटको के श्रीगोलिक सकती में समुझे का वर्णन प्रधिव नहीं है। यूर्व समुद्र धीर पहिलम समुद्र ना उन्तेल हुमा है। समुद्र सामामी का भी कही कहीं ते हुँ। शिहत डीम से वस्त की घोर घाते हुए शिहत की राज्युसारी रत्नावती का पीत समुद्री सुकान के नारख दूट कर दूव गया था। भीशान्त्री के व्यापारियों का एक पीत उत्तर खार दश था। ये ध्यापार रत्नावती की समुद्र से निकास कर कीशान्त्री ये योग-परायख में पात के धार्य । युरारि न समुद्रतव्यतीं भूमि ना उन्तेल किया है। घनेक नाटकी में समुद्र की पार करके तका जान के विवाद वर्खन सिमते हैं।

कारितास ने बर्णनो स बिदित होता है कि उनने युग में सपुद्री के मार्गों से दूसरे देशों से व्यागरिक सम्बन्ध ये । दूर-दूर ने देशों से बहाज मान लेकर भारतकप म माते थे मौर यहां ना मान बाहर से जात थे। 'प्रक्रियान' शासुन्तक्षम् में दुष्यन्त को समावार दिया गया कि समुद्र के माग से व्यावार

<sup>ा</sup> नौपू० 3 शा 2 कौमुदीयहोत्सव की इन्ट्रोडक्सन पू० 28 ॥

<sup>3</sup> रत्नाप्रयम् स वः ॥ 4 अन्त 787॥

नरने बाला व्यापारी नित्सस्तान सर गया है । प्राचीन साहित्य में समुद्र यात्राची के प्रचुर वर्णन हैं।

भाजोच्य भाटको से ससुदो के यहाँन प्राय पौराणिक ही हैं। इससे इनको यथाय विश्वति और स्वरूप का ग्रीम होना प्रायय ही हैं। तथापि इन माटको म जिस प्रकार से समुद्रो का वर्णन हुन्या है, उसका सकेत करना उचित होगा।

पुराणों के अनुकरण म तात समझी की गणना की गई है- लक्षण, मधु, सुरा सिंग, दुग्ध, दिंग लक्षणे। परम्यु इन समुद्री का न्या स्करूप मा प्रीर किना रिस्त थे, यह जानना इन नारकों से सम्भव मही है। समुद्र में माना स्विक्ष्ण रायन करते हैं। पृथ्यी को आपण करने काना प्रामाण कर्या वारा मा राया किया जाता है थीर इस कम्ब्यूण की समुद्र धारण करता है। इस द्वारा पर्योगों के प्रस्त को समुद्र धारण करता है। इस द्वारा प्रयोगों के प्रस्त काटे आने पर से समुद्र में सिंप गरे से !

गमुद मन्यम की वचा वा भी नाटको में सकेत है। भगवान् विध्यु के प्राचेश से देवी भीर दानवो ने फिल कर समुद्र का मन्यन किया। राजवेखर ने ने समुद्र से निक्षों निम्न रत्यों का उत्तवेख विधा है— इन्दु, लक्ष्मी, मदिरा, नेरेलुभ, गारिजाल एगवल प्रवास कीर वस्तविर । गीरास्विक क्यामों ने मनुसार समुद्र स 14 दल निकल के

समुद्र की फुछ अन्य विद्येवताओं ना भी वर्णन हुमा है। अगस्य ऋषि ने इसनी एक पुल्लू से पान कर निया। यसुद्र वेता का उरुस्यन नहीं करता, ययिन वाडवानि जल का अक्षरक्ष वर लता हैं। सावर के पुत्रों ने इसकी लोद वर बढ़ाया वा और अगीरस उसके पास न्याविनी को लाये थे। मसुद्र को नदियों का पति यहा जाता है। वागा कौर यसुना उसती पतिया हैं। ससुद्र 33 वरोड देवताओं ना अधिवास भी है।

<sup>!</sup> भभिज्ञान यथ्ठ अत् ॥ 2 ह्यू 1 32 ॥

<sup>3</sup> बारा पू 451 a 4 वहा 7 39-41 ii 5 बही 7 36 ii

<sup>6</sup> सद्दशिकीस्तुमपारिजातनगुरा घन्तन्तिरस्वन्द्रमा गावी कामनुषा गुरस्वरमन्त्री ग्यास्टिरेवाञ्चना । मद्द सम्बन्धी निव्य द्विरामु वाग्यसुष्टे स्लामीह यतुद्देश प्रतिदित कुर्यु सदा मञ्जलम् ॥ मञ्जलस्तात्र ।।

<sup>7</sup> मारा 7 19 ॥ 8 बही 7 39 ॥ 9 बही पू॰ 422 ॥

<sup>0</sup> वयस्त्रिशतो देवकोटीना वास सत्वसी । बारा पु॰ 422 ।।

सस्कृत नाटको का भौगोलिक परिवेश 40

चारी झोर से समूद्र से घिट्रे भूभाग को द्वीप कहा जाता है । प्राचीन काल मे भारतीय धनक दीपो से परिचित थे। इन दीपो का भारत से नियमित सम्बन्ध था। द्वीपो के लिए यातायात के सब्दू त नाटको में मिलते हैं<sup>1</sup>। यद्यपि द्वीपो के स्वरूप के दिवय में कोई जानकारी नहीं है तथापि कुछ नाम मदश्य दिये गये हैं। प्राय इनकी भौगोलिक जानकारी न के तुल्य है। सिहल स्रवस्य ही कुछ परिचित नाम है। रत्नावली नाटिका में सिहल की राजकुमारी

रत्नावली की कथा है। इस द्वीप की पहचान वसमान सीसीन ( लका ) से की जाती है। इसका विशेष बरान जनपढी के प्रसम में किया गया है। राजशेखर ने कपुर द्वीप का वस्तन किया है। इस द्वीप से मार्थ वैज्ञा-निक के प्रयोग द्वारा मालती का लतामण्डप आप्त न होने पर भी जान पूर्वपो से भर गया था<sup>8</sup>। दवेत द्वीप का उल्लेख क्यासरित्सागर' से भी हुसा है। परन्त वतमान समय में इस दीप की निश्चित भौगोलिक जानवारी भीर पह

चान करना भ्रभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

<sup>1</sup> इन् 1 10 ।। 2 विद्य प0 92 ।।

# नदियां खोर उनके सङ्गम

4

सहकुत नाटको में कवियों ने सनेक निन्धों का भी वस्तुन किया है। इन निर्द्यों को सामान्यत दो वर्गों में निभन्त किया वा सकता है— उत्तर भारत की निर्द्या और विवाध भारत की निर्द्या । उत्तर भारत की निर्द्या भारत की निर्द्या और विवाध भारत की निर्द्या ने उत्तर भारत की निर्द्यों का उद्देशन सामान्य रूप से हिमानस की श्रुखलाओं से हुमा है। पिमके हिम से उद्दूशन होने के कारेख में सबा जन से भरी रहती है मीर केवल मान-सूनो वर्यों पह ही निर्मंद नहीं है। परन्तु वर्या खु में इनके जन से हुखि हो जाती है। विस्त्या भारत की निर्द्या ना उद्देश नाम्य पर्वेत की श्रुखलाओं सौर विस्त्या भारत के पराधि संतर है। आपों मान नारों ने वर्षाण निर्द्या के भीगोलिक स्वरूप का वर्षाण निर्द्या की सुद्धार विधा वा रहा है।

# 1 कावेरी-

काबेरी दिवाल भारत की प्रसिद्ध और पितम सरिता है। यह नर्नाटन प्रदेश से बहुती हुई पूर्वी समुद्र ने गिरती है। इसके तटो पर नारितल भीर सुपारी के दूस सवा पान की सताव अबुद होती हैं। अबर्गुत के सनुतार यह नदी मनुद्र पुनंत को परिवेटित करके बहुती हैं। आर्थान करक से कोचे तथा कावेरीएतन जैसे प्रसिद्ध नयर होंगी नदी के तट पर खबस्यत थे। 'वाबुदुराए' स कावेरी का उद्याग सहा पर्वत करा साथ हैं।

कावेरी नदी मैसूर प्रदेश क कुत जिल के बद्धांशिर पर्वत के कारतीयें नामक क्षोत से निकलती है। यह 475 माल लम्बा मार्ग पार करके पूर्व समुद्र (बङ्गात की साडा) में गिर जाती है। इस नदी पर घनेक स्थानी पर

<sup>।</sup> बारा 1075 ॥ 🛚 महा 53 ॥ 3 बायुपुरास 45104 ॥

बांध बनाकर सिचाई के साधन प्रस्तुत किए गए हैं। विसी समय इसके समुद्र से मिलन क्यान पर कावेरीपत्तन नामक प्रशिद्ध बन्दरगाह था।

प्राचीन साहित्य में वावेरी को बहुत पवित्र माना गया था। वर्तमान समय में भी दक्षिण भारत में इसकी पवित्रता बहुत भान्य है। इसकी दक्षिण की गङ्का कहा जाता है।

### 2 गोदावरी-

राम की कथा ना गोदानरी नदा के साथ विद्येष सम्बन्ध है। 'रामायए' मैं इसको म्रति पवित्र माना गया है। इसी के सट पर राम ने पर्योग्रटी बना कर निवास किया था। यहा पत्रवटी थी। गोदानरी को दक्षिए। भी गङ्गा भी वहा अगत है

गोदावरी गदी बिन्न्य पर्वत की न्यूबला के प्रवक्त पर्वत से होकर बहती हैं। इसका प्रवाह जनस्थान वें मध्य से हैं। इसी के तट पर प्रसिद्ध पच्छता थीं। उपकोक्षण के चनुसार शाहावरी छटी था। भा प्रदेश में स बहती हुई पूर्व समुद्र में मिरती हैं। गोदावरी की सात धाराओं भीर इसके सट पर नियत गित क जिलाल महिन्द का उल्लेख मिसता हैं। 'बायुप्रायां के मनु सार गोदावरी का उद्याम सङ्घ पवत से हैं।

गोदाबरी का उद्गम नासिक स 20 मील दूर सहुए पर्वत की बात पर "यम्बक प्राम के समीप ब्रह्मीमिट सहुवा है । यह नदी यहा स निकल कर 900 मील वह कर राजमहेत्री के सभीप पूर्वी समुद्र (बङ्गाल की खाडी) में गिरती है। इस प्रकार या महाराष्ट्र और धाम्प्र प्रदेश की सीखती है। राज-सहेन्द्री के समीप इस यर विदान वाथ बनाकर तीन वहरें निकाली गई हैं।

### 3 गोमनी--

दिस्तान ने गामती गा अस्मेख निया है। नैमिवारण्य क यम्य से वहते वाली गोमती का तटवर्ती प्रदेश शाहतिक सौरव्ये से बुए। या। यह रेतीला या शोर काटदार भाडिश तथा किसरे प्रतिस्तुदों से भार रहता यांगे नदों वा जल स्वच्छ मरतत ने समान हर रव वा या। नदी से डागे कमनी की मुनन्य स दिलाये मुनन्यत रहती थी। यहा राजहसी की स्वति गुजती

<sup>1</sup> उत्त पृ॰ 67 ॥ 2 महापृ॰ 169 ॥ 3 बाया 656 ॥

<sup>4</sup> क्षत पूर्व 369, बारा पूर्व 880 n 5 बाह्यपुरास 45 104 ।। 6 नाभा प्रथम भाग पूर्व 45 ।। 7 कुन्द पूर्व 81 ।। 8 सद्दी पूर्व 91 ।।

थीं। प्राचीन साहित्य मे गोमती का वर्णन श्रनेक स्थानी पर है भीर इसकी द्यति पवित्र माना जाता है।

गोमती नदी पीलीभीत जिले के बीसबपूर नगर के समीप एक भील से निकल कर सीतापुर भीर लखनक जिलों को पार करके गङ्का में मिल जाती है। यह नैभिषारण्य में से बहती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सखनऊ इसके तट पर है।

4 गौतमी---

कामिदास न गौतमी नदी का उल्लेख किया है। इस नदी के किनार तप करते हुए विश्वामित्र की साधना को मेनका ने अग किया था<sup>ह</sup>ा

गौतकी नदी की स्थिति भीर पहचान विचारणीय है। इस नदी के तट पर ही सद्योजात बकुम्तलाको छोड कर सेनका चसी गई थी। यहास उसको कुण्य उद्याकर साथे थे। सतः इस नदी को कुण्य के प्राथम के समीप भीर मालिनी नदी क भी समीप होता चाहिए। इस कारण मालिनी से मिलने बाला कोई पर्वतीय स्रोत गौतभी नदी शहसाता होगा। 'महाभारत' मे वर्णन है कि मेनका शक्तिका को मालिनी नदी के सट पर छोड़ कर गई थी<sup>3</sup>। यत यह भी धनमान किया जा सकता है कि गालिकी का एक नाम गौतमी भी दहा होगा।

#### 5 चारणागा--

राजरोखर ने चन्द्रभागा का उल्लेख किया है । इस नदी की यथान रियति कहना वंटिन है। पजाय की एक मूरम नदी चन्द्रभागा (चनाव) है। राजशेसर ने उत्तरापभ की नदियों में चन्द्रभागा की गराना की हैं। परन्त् 'बालरामायरा' मे जहां चन्डभागा नदी को वर्शन हमा है, वहा उत्तरापध की मन्य नदियो-सिन्य सादि का उल्लेख न होने स यह वहना कदिन है कि इस स्वल पर राजशेखर ने पजाब की चन्द्रभागा ना बर्लन किया है। पन्छरपुर (दक्षिण भारत) में विद्यमान भीमा नदी का एक नाम चन्द्रभागा भी हैं।

कुन्द 3 5 ॥

गौतमीतीरे तस्य राजर्षेध्ये तपसि वतमानस्य .... सेनना नामण्यारा प्रेपिता नियमविष्नकारिएी । बाधशा वृत 168 ॥

प्रस्ये हिमवतो रम्ब मालिमीमांत्रतो नदीम् । जातमुन्तुक्व सम्पर्धे मेनका मालिनीमनु ॥ समा मादि पर्व 72,80 ॥
 वारा 5 35 ॥ 5 वाक्ष 94 12-13 ॥ 8 मार्ट दि भाग 3

चपेन्डिश्स प् ० 42 ॥

भारतवर्ष में धन्य भी चन्द्रभागा नाम की नदिया है। एक चन्द्रभागाः कोएाफं के समीध बहुती है। दूसरी शीराष्ट्र के उत्तर-परिचम म बहुती है। इस्पिकेश के उत्तर में एक चन्द्रभागा गङ्गा में मिलता है। इसमें बर्मा में ही जल रिटिगोचर होता है।

# 6 तमसा---

प्राधीन साहित्य म समसा नावी का बहुत महत्व है। इसी के तट पर बालमीकि का माध्यम था। यहा स्नान के सिए जान पर ब्याध द्वारा किए गए क्रीच पसी का वध उन्होंने देखा था। ब्रॉच के विशोग से रवन करती हुई क्रॉची की देखकर उनको 'रासायार्थ वी च्वान वरने की प्रेरणा मिनी थी'। क्रांतियास ने वर्णेंग किया है कि बावसेच यज्ञ करते समय दशदय ने सर्थू भीर तमसा के तही पर बज्ञ के स्विण्य स्तृप बड़वारे वें

बारमीकि दशरण के निजये। अयोध्या से निर्वासित सीता को बारमीकि के प्राथम से प्राथम मिला था। यत तमसा को प्रयोध्या से प्राप्तिक दूर नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय से एक टींत नदी क्षेत्रावाद, मुस्तानपुर प्राणमाय धौर बिल्या जिला से से कह कर गङ्गा से मिल जाती है। प्रयोध्या से 12 मील दूर हम नदी पर रामचीरा धाट है, जिसके लिए विक्यास किया जाता है कि बन जात समय राम न इस स्थान पर तमसा को पार किया था। यह टीस नदी ही सम्भवत आचीन काल की तमसा है।

भारतवर्ष में दो बन्स भी तमला नदिया प्रसिद्ध हैं। एक तो रीबा में है भीर दूसरी मध्य हिमालय में हिमालय की टीस उत्तरकाशी और देहराष्ट्रन जिसों में यह कर तिरमीर से यभुना में मिल जाती है। इस तीम टीस गंदियों में से गहली को, जो बलिया जिसे में यभुना में मिलते है, वह तमशा माना जासकता है, जिसके तट पर वास्मीकि का श्रान्नम जा।

### 7 तापी---

तापी नदी का उस्लेख यमुना की सहायक नदियों से हुमा है '! 'बायु-पुराएा' के सनुसार यह नदी विन्ध्यपाद से निकस्ती है '! 'बिष्णुपुराण्' मे इसको ऋक्ष पर्वत स निकला वहा वया है '!

<sup>1</sup> ভল পুo 128 ii

<sup>2</sup> कनकयूपसमुच्छ्वशोमित्रो... तमसासरयूतटा । रषु ९ 20 ॥

<sup>3</sup> बारा 10 8 ॥ 4 बायुपुरास 45 102 ॥ 5 विच्लुपुरास 2 3 11 ॥

वर्तमान समय में तापी नदी नी ताप्ती से पहुचान हो सकती है। दिश्ला भारत नी वह ममुख निदमों में हैं। सुरत के सभीप यह नदी सम्वात भी सादी में परिचम समुद्र (अदब सामर ) में बिर जाती है। इसका जल कुछ गरम रहता है। परन्तु यह ताप्ती नदी 'बालरामावख्य' में बिल्त सामी के जिल्हा है। ताप्ती नदी परिचम समुद्र में विरती हैं। करके राजशिक्षर ने तापी में यमुना भी सहायक नहियों में बिल्ती मां नम्म तापी नहीं है। स्वत 'राजशिक्षर होता विल्ता समुद्र में परिचम समुद्र में परिचम समुद्र में सहायक नहियों में बिल्ती मां नम्म तापी नहीं है। स्वत 'राजशिक्षर हारा विल्ति तापी की पहचान सभी तक समय नहीं हो सकते हैं।

### 8 साम्रपर्गी-

साम्रयायी दक्षिण मारत की प्रसिद्ध निरंशों में है। छोटी होने पर भी इसन साहित्य में बहुन नाम पाया है यह सक्तव पर्वत से निन तकर समुद्ध में मिर जाती हैं। एक प्रत्य बर्लन के समुद्धार यह पाव्यू देश में हे बहुती हैं। इसके उत्तर में मध्य पर्वत हैं। ताम्रयायी के निजानों पर पर्य करों मोरी नीरियन ने बढ़ों मा वर्लन हैं। इसके मुद्धाने पर समुद्ध स मोरी प्राप्त होते हैं। मार्थन ने मोरी प्राप्त होते हैं। मार्थन में मार्थन होते पर समुद्ध स मोरी प्राप्त होते हैं। मार्थन में मार्थन से मोरी प्राप्त होते हैं। मार्थन से मार्थन से मार्थन से मार्थन से मार्थन से स्वाप्त से साम्यया स्वाप्त से स्वप्त से स्वाप्त से से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से से स्वाप्त से से स्वाप्त से स्वाप्त से से से स्वाप्त से

वर्तमान समय में ताच्यपर्शी नदी दाम्बरवरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्य पर्वत श्रेरीों में समस्यबुष्ट से निकल कर पूर्वी समुद्ध में गिरती है। यह स्थान मनार की लादी कहकाता है। इस समय भी यह स्थान मोतियों तथा मस्स्य उद्योग के लिय असिद है।

### 9 तुङ्गभद्रा-

'श्रुप्तमाटक' म जुङ्गभदा की गर्णना दक्षिए की नदियों के की गई है। यह दक्षिए मी प्रसिद्ध नदियों में है। सहुर पर्वत खेसी इसका उदगम है। यह

<sup>1</sup> बारा 10 5 । 12 वही 3 31 ।।

<sup>3</sup> बारा 10 85 u 4 मही 10 57 u

<sup>5</sup> वहीं 6 55, कर्पू पृ० 155, धन प्० 364 ।।

तास्त्रपर्णीसमेतस्य मुस्तासार महोदघे । ते निपत्य बदुस्तरमे यश स्वमित्र सन्तिम् ॥ १५ ४ ५० ॥

<sup>7</sup> कर्प 1 27 ॥ 8 हनू पु० 70 ॥

दो स्थानो तुङ्ग भीर भडा से दो धाराधो में निक्तकर मिल जाती है। यत इसका समुक्त नाम तुङ्गमदा है। इसका मूल उद्धम ध्यामूल कहताता है<sup>।</sup>। 10 नमेंद!—

नर्मदा नदीं का उस्सेख प्राचीन साहित्य में बहुत हुमा है। इराका नाम रेबां भी प्रसिद्ध बा। इस नदी को प्रति परित्न माना गया मा। भास नै उदयम सम्बन्धी नाटकी में इसका बर्धन किया है। यह नदी वस्स नमाता था। इसके परचान नायका बा बीं उसकी को पार करके वेशुक्त प्राचा था। इसके परचान नायका बा बीं उसके बाद परपाचीर पर्यंत था? उदयम नर्मदा के तट पर प्रायः पूमता रहता था। जब उज्बविनी के सैनिक उसकी परवक्त ने गये तो नायबा के तट पर उसकी शोधवती बीरण कुशी मी काडी में पर्यक्तर की निर्मेश की

कालियास ने भी जमदा का वर्संक किया है। धालियन के शब्द की सीमा नमंदा के तट पर थो। सीमा की सुरता के लिये यहा धन्तपाल प्रदाग था और उसका सुर्ग था । यहा वे दिल्ला जाने के लिये नर्मदा की पार करना होता था। सेथ के मार्ग का नियंत करते दुए कालियाल कहते हैं कि मान्नकुट के उक्तविमी को जाने वाले मार्ग पर नमदा (रेवा) मी पार करना होता है 8 ।

राजधेकर ने नमंदा का प्रकृत उत्सेख किया है। धृषुरी वो प्रसिद्ध मिनुसी नगरी इसी के तद पर वी । आहित्य में प्रधार रत के साथ इस नवी का विशेष सम्बन्ध करना गया है। रति सुख नो दे नाकी होने के नगरण ही इस नदी का माम नमंदा प्रसिद्ध हुआ? (तमं देतिसुख देशांदि हित नगरा)। एक पीराशिक साथा के अनुसार कातीयीर्मार्जुत ने घननी सहस्र मुनामी मिन्मंद के प्रवाह को घववद करके प्रपत्ती क्रियाशों के ताथ इसने जन-क्रीडा की सी शि ।

राजनिकार नर्पदा का उद्गम विन्ध्य घताते हैं। यह परिचम समुद्र में गिरती है<sup>9</sup>। इसके द्वारा प्रामीवर्त कीर दक्षिण मारत का सीमा-विमाजन

रन्टियन एन्टीववेरी पु॰ 212 ।। 2 प्रतिका पु॰ 15-16 ।।

<sup>3</sup> पश्माभि नर्मदातीरे कूथंगुल्मलन्ना स्टा । स्वय्न पूर्व 210 ॥

<sup>4</sup> भमंदातीरे भन्तपालदुर्वे । माका प0 9 ॥

<sup>5</sup> रेवा प्रक्षमस्त्रुग्तविषये विश्वयादे विश्रीर्शनम् । पूर्वस्य 20 ॥ 6 विद्व 4 22 ॥ 7 भाषा 10 77 ॥ 8 बही 2 38 ॥

<sup>9</sup> WITE 6 52 II

भी होता है'। यह नदी दशाएं देश में से होनर बहती हैं"। वर्तमान भीगो-तिक विवरएों के अनुसार नर्मदा नदी विक्य भूक्षमा के अमरकष्टक पर्वत कित भूक्षला से तिकल कर 800 मील उन वह कर परिचम समुद्र (धरच साधर) में अन्यात की लाही में भूषुकच्छा ( मडीच ) के समीप गिरसी है।

### ।। पयोध्यो

राजदोस्तर का मधन है कि पयोष्णी सदी पुग्तस देश से से होकर बहुती हैं । कृत्यन दिस्तागण्य का प्रसिद्ध नगर है। यद यह नदी दिल्ला भारत में है। 'बायुप्रशाण' के अनुसार प्योष्णी नदी विनय्य पर्वत से तकत कर दिश्में देश से सहती हैं। नन्दनाल दे प्योष्णी की तानी की सहायक पूर्णा जानते हैं। परणु पुराणी ने पूर्ण और प्योष्णी की असम-क्या साता गया है। के का कथन है कि कुछ विद्वान प्योप्णी की पहुचान गोदावरी की सहायक प्रमाण करते हैं। कुछ समानीचकी ने ताणी धौर प्योप्णी की गक ही माना है। परन्तु 'कीमस्त्राग्यत' में पर वेगी अदियो का मलन-प्याणी की एक ही माना है। परन्तु 'कीमस्त्राग्यत' में पर वेगी अदियो का मलन-प्रमाण वर्णन वर्णन विवा गया है?। 'विष्णुपुराण' का भी यही सत है। उसके प्रमुक्ता है से सत है। उसके प्रमुक्ता है से स्वत है। उसके प्रमुक्ता है से स्वत है। उसके प्रमुक्ता वर्णन है सो प्रसुष्ठ स्वत है। उसके प्रमुक्ता हम से शेनी अदिया निम्म है सीर जुड़ा प्रस्त से निकल्यों हैं।

12 भागीरकी वर्गा~

भारतक्य म आगोरणी नदी को सित परित्र मोर पार्यश्नाधिनी माना बाता है । एक प्रकार स भारत की सस्कृति भागीरणी (q,n) की ही सस्कृति | 1 = q - n | नाता के समान खावरणीय है | 0 = n | नाता के समान खावरणीय है | 0 = n | नाता के समान खावरणीय है | 0 = n | नाता के समान खावरणीय है | 0 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता के समान करती है | 1 = n | नाता करती है

<sup>1</sup> वहीं पर 382 11 2 वहीं 10,77 11

<sup>3</sup> विद्युप्त 198 ।। 4 वासूपुराण 45 104 ॥

<sup>5</sup> ज्योडिएमि वृ0 156 ।। 6 वही वृ0 50 ।।

ग कृष्णा वेष्या भीषरयो गादावरी निविन्ध्या। प्रयोष्णी तापी रेवा श्रीमद्भागवत 5 19 18 ॥

तापी पयोष्ट्णी निविन्ध्या प्रमुखा ऋशसम्भवा ।

विष्णुपरास्य 2.3 11 ।। 9 पुण्यसन्तिता भ नवशी भागीरणो । उत्त पृ0 62 ।।

<sup>10</sup> इन्द प् 0 12, प्रति 3 16 ॥

<sup>11</sup> गवास्पर्शनात धीतनस्मवाव । यस पूर्व 18 ॥

कहना है कि सैकडो योजन दूर से भी गया का स्मरता करके नामोच्चार करने से सभी पाप नष्ट होकर मुक्तिलोक प्राप्त हाता है।

भागीरची के उत्पन्न होने के सम्बन्ध मं पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि इसका उद्भव विष्णु के चरण स हुआ थाँ। इस्वाकुवन्नी राजा भागिय न कठोर सप करने इसका जुवन पर सवतरण करम्या थाँ। वर्षण सुनि क्ष क्रोध से समर पुत्रो के सस्म हो जाने पर पितारों का उद्धार करने के सिये भगीरच ने यह तप किया थाँ। अनीरच की तपस्या से प्रसन्न होतर प्रद्वाग धपने कमण्डलु से इसको पूषियों पर उद्धेता थाँ। क्षित्र मुनि का प्राथम उत्त स्थान पर सहाया व्यवत है, जहां बगाल की खाडों ने गाग समुद्र से स्मिती है। यह स्थान इस समय गयासानर कहनाता है तथा हिन्दुयों का प्रसिद्ध तीय है।

क्षियों ने गगा (भागीरथीं) क सुन्दर बएान निय हुं। हिमानय के सातर्वे विवार पर विवा के मस्तक सा गगा का चल नीचे गिरता है। इसका यान ना चलनाथह नाम के मृत करते हैं । वर्षान्त्व में कमारों के दूट जाने पर निर्देश मिल जाने से इस नथी वा जन मिलन हो जाता है। परनु वह मति वीम सक्का भी हा जाता? है

उद्गम से लेक्ट्र समुद्र के मिलन तक गया के तट पर तीथ स्थानों की बहुतामत है। इनमें से मुख्य का उस्सेल नाटकों य भी भाषा है। वादा गसी बहुत मिलद्र तीर्प हैं। अश्वीत्रधी स्वीर समुना के सगय पर प्रयाग नामक्ष् पवित्र तीय है। अग्नीरिकी तथा दीर्ग व सबस पर कुलुसपुर (गटिलिपुर) ससा हुआ था?। पुरवण की शत्रधानी हिस्तिनप्र मी भागीरियी कहीं तैट पर सती थीं।।

वर्तमान भीगोलिक पवशीक्षणो क अनुसार भाषीरथा का उद्गम गोमुख निस्तिर से हैं। यह स्थान कगोलरी नायक असिड शीध से 12 भील उत्तर में है। बोमुल से बह का माणीरथी वनोत्तरी पहुँचती है।

गगा गगेति यो ब्रूयात बोजनाना शतैरिप । मुच्यते सवपापेत्र्यो मुन्ति तोक स गच्छति ।।

<sup>2</sup> सप पूर्व 139 ॥ 3 सारा पूर्व 367 ॥ 4 उत्त 1 23 ॥

<sup>5</sup> बारा पृष्ठ ७ ४२ ॥ ८ प्रति पृष्ठ 137 ॥

<sup>7</sup> गगारोध पतत्रकसुषा यच्छनीव प्रसादम् । विक्र 19॥

उपर प्रा 166 ॥ 9 मूदा 3 9 ॥ 10 सप् 9 10 ॥

समुद्रतल से यह स्थान 10400 फीट कवा है। यहा प्राचीन नगामन्दिर है। गगोप्तरी को केदारनाथ के चार पवित्र धामों में गिना जाता हैं। यहां एक प्रसिद्ध शिक्षा हैं प्रशिद्ध हैं नि गया का धवतरेख कराने ने जिए भागीरथ ने इसी जिला पर बैठ कर सफ्दना नी थी। दस सिला को भागीरक शिला कहा खाता है।

गोमुख से लेव'र गगासागर तक इक्ष मधी की सम्बाई 1550 मील है । बगाल में यह दो भागों से बट गई है-पद्मा भीर हुवली । वर्तमान समय में हुगभी परिचमी बगाल की भीर पदमा पूर्वी बगाल की निर्मा है।

# 13, मन्दाकिनी-

मासीय साहित्य में भंगीरथी ना एक पर्याय मन्याकिती भी है। पारो परि दुखों का निराकरण करने के भारण इसने मन्याकिती कहा गया था (मन्याति नामासी प्रकान् दुखान् वारान्त इति मन्याकितो) अवसूति के नियुट्ट के सभीप बहुते वासी जलभारा को मन्याकितो कहा है। प्रतिद्ध है कि सीता को स्नान कराने के लिए अभवजो गया की एक भारा सन्याकितों के रूप में यहा प्रकट हुई थी। 'रमुवयं' म चित्रकृट के सभीप बहुते गयो एक निर्मा के सामि करिया हो। भी प्रतिस्था की सहस्यक है, सन्याकिती कहा यथा है।

भगवताबारण ज्याच्याय का नचन है कि गथा के प्रबंतीय माग को मन्दाकिनी कहा गया था। वालिलास वत्यमादन पर्वेत के क्षेत्र में मन्दाकिनी का उल्लेख करते हैं<sup>8</sup>। मन्दाविनी गढवान की प्रसिद्ध नदी है। यह कमीनी

<sup>1</sup> महा पृ० 165 ।। 2 यन्दाकिनी भाति नगीपकण्डे । रमु 13 48 ।।

<sup>3</sup> विक्पू० 213 ॥

जिले मे है, जो नेदारनाथ ने समीप स निकल कर रहप्रवास में भानकनन्दा में मित्र जानी है।

'मालविकानिमित्र' नाटक में भी एक मन्दाकिनी का छत्लेख है। परन्तु यह दक्षिण भारत में है। सम्मदत बहा नर्मदा या गोदावरी वो मन्दा-किनी कहा गया है, क्योंकि इसको भी पापविनाशिनी माना गया है। 'पोरासिक साहित्य के सनुपार सन्दाकिनी स्वर्ण में बहुने वाली ग्रदी हैं!। 14, मालिनी—

नासिदास ने वर्णन विचा है दि मशीलनी नदी ने तट पर कच्च का साध्यम था<sup>3</sup>। इस म<sup>2</sup>। ने तट पर सुन्दर सतासक्च थे। मालिमी के जल के राग्नी से नीतिल और सुनिध्यत पवन यहा प्रवाहित होता था<sup>4</sup>। इसका तट रेतीला था सवा यहा इस विकास करते थे। इसके दोनी धोर हिमालस की तलहटियां विच्यान थीं।

जन के ख्लांन से प्रतीत होता है कि सासिनी का उद्यम हिमालय की निचली पहाकिया है। हिमालय को लाथ कर बहा यह नदी मैदानो से प्रदेश करती है, बही कथ का झाश्रम था। महाभारत में मानिनी की हिमा-क्या की तक्ष्मही से निकालना गया है, जहां मेनका अपनी सधोञात कन्या की छोड़ कर कन्नी गई थी।

मानिनी नी पहचान पीडी गढ़वान जिले कीर विवनीर जिले में प्रवा-हित होने वाली भाजन नदी स जी गई है। यह गढ़वान के पहाडी से निरूज रूर सिजनीर जिले में प्रवान करती है और रावली पाट नानक रचान पर मार्ग में मित्र जाती हैं। चल्ड शास्त्रम की स्थिति कीटडार से परिक्लीकार दिया में हिस्तर्र नी शार जान बार मार्ग पर 6 भील दूर मानी गई है।

# 15. मुरला-

भवपूर्ति ने मुरलानदी ना उल्लेख किया है। घयस्य मुनिकी पत्नी लोगामुदाने मुरलाको गोदावरी के पास भेजा था<sup>ड</sup>। गोदावरी से मिलन कै

<sup>!</sup> कामा प्रथम माग पू॰ 39-40 ।। 2 बारा 4 10 ।।

कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनोतीरमाश्रमो लक्ष्यते । धमिज्ञा पृ० 142 ।।

<sup>4</sup> शनमगरविन्दसुरिंग व एवाही मालिनीतरवाएगम् । श्रमित्रा 3 4 ।।

<sup>5</sup> नरायाँ सैकतलीनहसम्बनुता स्रोलोबहा मासिनी । पादास्तामितो निपण्णहरिष्णा गौरीगुरो पावना ॥ अभिज्ञा 6 17 ॥ 6 ऐना पृ॰ 740 ॥ 7 उत्त पृ॰ 185 ॥

ग्राधार पर इस नदी को उसकी वहायक माना जा सकता है।

नादलात है का कथन है कि पूना के सभीप निकलने वाली भीमा की एन सहायक नदी मुलमुखा को हो मुख्ता सममना चाहिए । मगदतादरए उत्पाच्याय मुस्ता की हिथति केरल में मानते हैं । यह सहाय नर्षत प्रकाला से निकल कर परिचम समूर्य में बारव सावर में निलती है। परस्तु इन दोनो ही स्वानी पर प्रवाहीय द्वारा बिएल मुख्ता की स्थिति मानना क्लि है।

प्रवस्त्व का भ्राव्यम वण्डकारण्य मे था। यहाँ से लीपासूडा ने पुरला को भेजा था। ग्रत मुदला का गोदावरी वी सहायक के क्य ने दण्डकारच्य में बहुता क्यिक बुक्तित्वत्व है। राजवीलर न दक्षिण भारत की निर्धयी का वर्णन किया है- पाञ्चपणीं, मुस्ता, कोषी, नर्मरा, गोदावरी भीर ताथीं। विश्वसालभक्षिकां में मुस्त देव का वर्णन हैं 'श्वाः गीरादी-दक्षको हैवरा-बाद का उत्तरा माण कहते हैं '। यत इस स्थान पर भी मुस्ता नदी की दिवति की वरुपना वी जा छनती है।

16, यमुना-

प्रात्मिय साहित्य में यभुना नदी बहुत प्रविद्ध है, यह गंगा की प्रमुख सद्दाप्त हैं । किलान्य वर्षेत स निक्तने के कारण इस नदी की कालिसी भी कहा जाता है । हिमालय की बन्दरपुष्ट ब्यत शेशी का एक भाग किलान्य पर्यंत कहा जाता है । धीराशिक वर्शना व अनुसार यमुना सूर्य की पुत्री और यम की बहुत हैं ।

यमुना को श्रांति पवित्र श्रीर पुण्यशीला नाना सवा है । यङ्गान्यमुना का कञ्चम सभी पाणों को नष्ट करने वाला तथा मन को ग्रान्ति पहुचाने शाना है । यहुना के तट पर व्यामवट है । यहा प्राचीनकात म अनेक व्यक्तिया को ग्राह्म थे । अभुना को भागा के मन य भी करवना की गई है ।। इसका जल स्वामन बीएत है ।।

यमुना की श्राचिक प्रसिद्धि भगवान् कृष्ण क कारण हुई है । इस नदी क तट पर श्रवस्थित मधुरा (मधुरा) नगरी के एक कारागार स कृष्ण का जन्म

<sup>।</sup> ज्योडिए मि पू0 134 ।।

<sup>2</sup> काभा प्रथम भाग पूर्व 45 ॥ 3 वारा 550 ॥ 4 विद्ध 3 18 ॥ 5 वार्यस इन्स्क्रिप्यनम इन्डिकॅरम भाग 4 पूर्व 314 ॥ 6 मन 7 116 ॥

<sup>7</sup> शारा 7 42 ॥ 8 जल 1 50 ॥ 9. वही प् • 64 ॥

<sup>10</sup> उस 1 50 m 11 अति 3 16 tt 12 वादा 10 85 m

हुमा या। वर्षाऋतु में चढी हुई यसुना को पार करमें वसुदेव जब इस्सा को लेकर गोकुल बाने क्षेगे, तो इस नदी ने उक्तकर उनमा मार्ग रोक केते का प्रयत्न किया । परन्तु कृष्ण के घरण स्पर्त को पाकर नदी ने प्रवाह को दो भागों में बाट कर भागे दे दिखा । कुष्ण की यसुना तट पर की गई बाल लीला में साज भी हिन्दू बन-मानव को सनुप्राणित करती है। 'बालचरितम्' नाटक में इनका विसाद विकास है।

दृत्वावन भी समुना के तट पर है। इसके समीव गहरे समुनादह (कानियह) का बएंग प्राचीन साहित्य में बहुत है। इसमें कालिय नाम का नाग रहता था। उसके भय से वयु-पहितयों को भी बहुंग आने का साहस नहीं होता था, प्रस्य अनो का तो बहुना ही बया है<sup>3</sup>। इच्छा ने इस नाग का दमन करने समुना की विश्व पहित किया था।

यमुना नदी हिमालय की श्र्यकाको स निकलकर उत्तर-प्रदेश के मैदानो का पार करती हुई प्रयान से पङ्का मे निक बाती है। हिमालय मे इसका उद्दान स्थान यमुनीतरी कहताता है। यह स्थान समुद्रतक से 13000 और कचा है तथा प्रतिद्ध तीय है। केदारक्षक (पढ़वाल) के बार परिक पानी म इसकी शर्यना की जाती है।

य मुना का विभिन्न जनपदा से सम्बन्ध रहा। विश्कृत जाने के लिए यमुना को पार करना होता है । उदयन सम्बन्धी नाटको मे यमुना का

- मधे इय सगवती यमुना कालवर्धसम्पूर्णो स्थिता— इमा नदी बाह्युजङ्गसङ्गला महोमिमाला अनतापि दुस्तराम् । भूजप्तबेनायु गटार्थविनलयो बहामि सिद्धि यदि देवत स्थितम् ।।
- श्रीष 118 ।। 2 हन्त द्विमा छिन्न जलम्, इत रिश्वतम् इत प्रधायति । दत्ती मे भगवत्या
- मार्ग । मावदपक्रमामि (अवतीर्य) निष्कान्तोऽस्मि यसुनाया । बाच पृ॰ 14 ॥
- 3 निष्पक्षित्र्यानयुषः अम्बन्धिककिरिवातिक्षेत्रिवातम्भी-गम्पीर स्निप्पत्रीर हृदयुर्विपितिम बीम्यन् सम्प्रविष्य । गोगीति शाहिताति प्रियहित्तवचन रोशवैर्वियाणः कालित्वीवासरस्त भुवामतिवन्न कालिय चर्ववाति ॥ बाच 4 2 ॥
- 4 सितितेराभुग्नदुकूलकान्तिद्दुतेन्द्रभीलप्रतीयानवीचिम् । इसामह कालियसूमभूका शान्तवियाग्नि यमुना करोति । बाच 4 4 ।।
- 5 बारा पु॰ 370 i

उत्तेख है। यह बरस जनपद की सीमा ननामी थी। यमुना के कच्छ प्रदेशों मे सालवन बा, जहा हाबी बहुत होते थे।

# 17. হিমো-

भारतीय इतिहास में खिन्ना नदी का नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है। मालवा की इस विस्थात नदी के तद पर उच्चिम्ती नगरी नदी है। किसी सनय यह नगरी भारतवर्ष के प्रवासन, विज्ञान, क्ला, विचा घीर संस्कृति का केन्द्र थी। उच्चिमित्री के कारण विज्ञान में गढ़ित प्रधिक प्रसिद्ध प्राप्त की। राजवेलार ने वर्णुन किया है कि शवस्ती की राजधानी के चारो घोर तिप्रश्न नदी एक परिका के रूप में विश्वमान हैं।

कालिशस ने शिक्षा का समीरम वर्षेन किया है। उज्जीवनी नगरी शिक्षा के तट पर है। इस नदी में साश्स कुजन करते हैं और विकसित कमनो से इसका जल सुगन्धित पहता है। यहां प्रांत काल नगर की अञ्चनामें स्नान करती हैं।

शिप्रा का उद्गम ऋक्ष पर्वत के समीप की पहांदियों से है। यह उज्ज-यिनी से मागे वह कर चम्बल में जिल जाती है। इसकी उत्पत्ति के विषय में भौराग्रिक क्या है—

बसिष्ठ द्वारा घरन्यती से निनाह कर सेने पर बह्या-विध्यु-महेता ने इनको सीतक जल करहार में दिया। यह जस विक्र सरोबर में समझीत हो गया। बाद में निष्यु ने इस सरोबर को चक्र से काट कर तिक्रा नदी के इस में प्रवाहित किया।

धिप्रा नदी को बहुत पवित्र माना गया है। इसमें स्नान करने से सभी पाप कट जाते हैं। कार्तिकी पूरिएमा में इसमें स्नान करने का बहुत महत्व है। इसके तट पर उठजीवनी में कुक्भ मेला करता है।

#### 18 शोश-

राजशेक्षर ने शोए। नदी का उत्लेख पूर्वी भारत की नांदयों मे किया है<sup>4</sup> : विशासदस के अनुसार कुसुमपुर गङ्गा-शोए। सङ्गम पर बसा हुमा था।

<sup>1</sup> बीसा पूर्व 15 स 2 बास 3 4 स 3 दीधींबुर्वन् पटु मदकल कृतित सारसाना

प्रस्पूर्षेषु 'स्फुटितकमलामोदमैत्रीक्षाय । यत्र स्त्रीणः हरति सुरतस्तानिमञ्जानुकूलः सिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाबादुकार ॥ पूर्वमेष 33 ॥

<sup>4.</sup> द्योगलीहित्यी नदी । बाब्य 93 23 श

इस नगर में जाने के लिए शोए को पार करना होता था।

प्राचीन साहित्य में भीत्म ना महानद के रूप में उरत्तव हुमा है। वर्षा श्रद्ध में इसमें इतना जल हो जाता है कि यह गङ्गा के प्रवाह से भी बढ़ जाता है। कानिवास वर्षान करते हैं कि शोश की ऊची तरङ्गे गङ्गा के प्रवाह मों भी सवदढ़ कर लेती हैं। बाढ़ के समय यह नदी विलय्स पवत की सुनक्ष्री रिती को प्रपंत साथ बहाकर ने झाती है, जो इसके रैतीने तट पर विद्या जाती है। इस लाल सुनहरी रेती के कारण ही इस नदी को शोश नाम (साल रङ्ग) विदान गया।

द्योग्र की पहुंचान जिहार से बहुने वाली कोन नदी से की जाती है। यह मदी नर्मदा के उद्युग्ध स्थान से 5 भील पूर्व से ग्रामरंकण्टक से निकलती है। यह पहले उत्तर, फिर पूर्व और अन्त से उत्तर-सूत की छोर 500 मील तक बहुकर पटना के सभीप गङ्गा से मिल जाती है। प्राचीन समय से कुसुन पुर (पाटिलपुत्र) पञ्जा-कोश्य सङ्गम पर वसा हुया था। एएन्यु वर्तमान समय से इस मनार से जी अस पटनाके नाम से प्रसिद्ध है, पोशा की घारा 60 मील पूर्व की भीर हट गई है।

19 सरयू--

सरपू का उल्लेख नाटको में अयोध्या के असकू ये हुमा है। प्रयोध्या नगरी इस नदी के तट पर वही थी। यहा इस्वाकुवधी राजाधों ने अनेक यज्ञ-स्तम्भ लगवाये थें। कानिवास ने भी सरपू के तट पर यज्ञ के लिए पूपा के जिला वे वर्षांत किया हैं। अज ने अति पश्चित्र सम्मे जान वासे तीर्यं गङ्गा—सरपू सङ्ग्रन पर आशो का त्याय किया थां। यह नदी ब्रह्मसीवर (मानसरीवर) ते निकलती हैं

<sup>1</sup> मुद्रा 4 16 ।।

<sup>2</sup> तस्या स रक्षायमन-पर्योधमादित्य पित्र्य श्रवित कृषार । प्रत्यप्रद्वीत् पावित्रवाहिनी ता भागीनधीं दोस्स स्वीसरग ।। रष्ट्र० 7 36

<sup>3</sup> भन 7 130-132 ॥

<sup>4</sup> स्वानि या तीरिनात्त्रपा वहत्ययोध्यामनुराज्यानीम् । रप् 13 61 ॥
5 तीर्थे सीयव्यतिक दश्ये जहुनुकन्यासरम्बोदेहस्यामादमस्यएनावेश्यमाताः

सद्य । रघु 8 95 ॥ 6 ब्राह्म सरः कारणमान्तवाचो बुदेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति । रघु 13 60 ॥

वर्तमान समय मे भी बयोध्या शरय के तट पर ही है। सरय का मूल उदगम मानसरोवर है। यहा इसका नाम नौडयानी है। तदनन्तर यह कुमार्यु के पिथीरागढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्रों से होकर काली नदी के नाम से भारत धौर नेपाल की सीमाधी का विभाजन करती हुई टनकपूर के समीप मैदानों मे प्रवेश करती है। यहा इसको शारदा वहते हैं। वदनन्तर यह नदी उत्तरी उत्तरप्रदेश में से बहती हुई छुपारे के सभीप गुन्हा में मिल जाती हैं। किन्हीं स्थानों पर यह घाघरा भी वहलाती है।

20 सिन्धु-

कालिकास ने सिन्धु का उल्लेख किया है। यहा प्रध्यमित्र ने धपने घरवमेच के प्रत्व दो भेजाया। यवनो द्वारा इसकी पकडे जाने पर युद्ध में उनकी पराजय हुई<sup>1</sup> । तदननार पुष्यमित्र का साम्राज्य सिन्धु के पार तक विस्तृत हो गया ।

निन्धू नदी हिमालय की पर्वतश्रीणियों में मानसरीवर के समीप से विकलकर परिचम लहास में बहुकर वक्षिणवर्ती होकर सीमात्रान्त से निकल भर सिन्ध ने सध्य होती हुई कराची के पास समुद्र म विस जाती है। इस प्रकार यह 1800 मील की यात्रा करती है। भागतवर्ष के परिचमी देशों से बाइन्स्सन्दरी इसी नदी को पार करके इस देश न आये थे। इनके कारण ही इम देश का नाम हिन्द (सिन्ध) प्रसिद्ध हमा।

21 धारुय नहिया~

मबभूति ने पद्मावती नगरी ने बर्गोनी में कुछ नदियों का उल्लेख क्या है। भनुमान किया जाता है कि यह पदमावती केरल में इही होगी मत इन भदियों नी स्थित भी वहीं होनी चाहिए। यदवावती नगरी सिन्ध-बरदा के सगम पर वसी थीं । इस नगरी की पारा और सिन्धु में परिवे-प्टित भी कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि पारा और वरदा एक ही नदी में दो नाम रहे होंगे। केर र में आधुनिक पेरिया नदी का ही प्राचीन नाम पारा रहा होगा।

जिरमंत्रहरूमा विग्रष्ट स सिन्धोर्देशिसारोषसि चरणव्यानीकन यसनाना प्रापित । तत उमयो सेनयोर्महानासीत समर्द ---

सतः परान् पराजित्य बसुमित्रेस धीमता। प्रमहा द्वियवाली मे बाजिराजी निवर्तितः । भावा 5 15 ॥

<sup>2</sup> मास 90 19 ।। 3 वक्की 9 1 ।।

पद्मावती नगरी को परिवेध्टित करने वाली चिन्यु नशे उस तिन्यु से सर्वेषा फिन्न है, जो लहाज सागाप्रक्त और मिन्य मे से बहती हुई परव सागर में गिर जाती हैं। भवभूति द्वारा 'मालतीमाध्य' में विश्वित तिन्यु केरल में ही होनी चाहिए। केरल में पेरिसार नदी परिचम समुद्र में गिरती है तथा इसे ऐक प्रन्य छोटी सी नदी मिलती है। सम्भवत यह ही भवभूति की सिन्यु है

भगवतगरण उपाध्याय का कथन है कि वरदा नदी विदमें प्रदेश में से बहुतों है! भागुनिक वर्षा नदी ही बरदा है! कालिदास के वर्तानों से यही स्थित प्रतीस होती है! वरदा को पार करके धानिमित्र के सीनकों ने विदमेरान पर विजय प्राप्त की होतीं!। परन्तु अवभूनि द्वारा चरितत वरदा नदी इस यरदा से जिन्न है। इसके तट पर पद्मावती नवरी कसी थी, जो केरक में थी।

पदमावती नगरी के समीप तीन धन्य निर्धों का उल्लेख भवभूति करते हैं लक्षा, मधुमती और पाटलावती । लक्षा नदी पदमावती से कुछ हुर रही होगी और इस नदी के तरवर्ती प्रदेश चरागहों के लिए प्रसिद्ध रहे होंगे। 'धानतीमाध्य' क धनुतार इस नदी के किनारे बनो म उलय नामन विदेश चास होती थी, जो गीधों को स्रति श्रिय थीं । पद्वावती ने समीप ही बनों से मधुमती नाम की नदी गा उल्लेख है। इस नदी ने पदतमका को पर रक्षा थां । पद्वावती के समीप पर्वतीय यनो में पाटलावती नदी का भी दल्लेख हैं । इस खन निर्दों की रिवर्ष करना में ही होगी चातित्य।

पद्मावको को न्यिति सम्बन्धदेश म मानने वाले विदान् पारा-सिंधु को मध्यप्रदेश मे<sup>ड</sup> गमुमती को जुकरात मे<sup>ड</sup> श्रीर वरदा को विदर्ग में <sup>ड</sup> मानते हैं।

# 22 नदियों के सगम-

सस्वृत नाटको म निर्देश के कुछ सभयो था वर्एन हुमा है। सबसे प्रसिद्ध भगम गमान्यमुना का है। इस स्वम पर प्रयाग तीर्थ था। इसरो परम परित्र तीर्थ माना जाता था। यहा गगा यमुना सरस्वती इन तीन

l काभा प्रथम काग पु॰ 45 ॥

<sup>2</sup> बरदारोधोव्दी सहावनता रिपुः। माना 5 1 ॥ 3 माल 9. 2 ॥

<sup>4</sup> माल पु॰ 451 ॥ 5 बहायु॰ 420 ॥ 6 ऐनायु॰ 552 ॥

<sup>7</sup> वही प्र 707 । 8 वही प्र 832 ।। 9 साप 6 5 ॥

निर्देश के समम की कल्पना का गई थी। प्रत इस सबम की दिवेशों भी नहा गया था। सरस्वती नदी प्रव विश्वन्त हा जुनी है इस नदी को मुरुशेत्र मे भी नहा जाता है । सरस्वती के विद्युत्त होने ने स्थान को प्राचीन साहित्य मे विनशन नाम दिया वया है। भूरारी ने स्थानवर्षा नासिन्दी और देवत-वर्षों गया के मिनन का परम्परायत वर्षों किया है ?

वालियास ने गया-बमुना सनम के खित गनोरम प्राकृतिक की वर्ष का सरक वर्णा 'रपुत्वा' में हिया हैं । इस समाम से हनान करने मान से हरव ज्ञान के दिना भी गोदा प्राप्त होता हैं । वे खरबर मिलने पर नाटकों में भी इसका वर्णन करते हैं । शान-पयुत्त समय उनके तिये केवल प्राकृतिक सी त्वयं की ही प्रेर्ट्स नहीं हैं धारिष्ठ धार्मिक भी हैं । यह पावन जल पारों का प्रभातन करना है । यहा भागीरची वा जल और भी अधिक पवित्र हो गया हैं । यहा भागीरची वा जल और भी अधिक पवित्र हो गया हैं । यमुना के विना मागा अच्छी नहीं समती । इस सगम पर विशेष तिययो मा सनाम करने के लिय यमीनुरागी जल आत थे । पुकरवा भी इसी प्रवार हमान करने के लिय यमीनुरागी जल आत थे । पुकरवा भी इसी प्रवार हमान करना था" ।

गगा-सार्ग सगम पर हुसुमपुर वसा था। इसको पुष्पपुर या पाटलि-पुत्र भी कहा गया था। वतमान पटना यही है। पहले यह गया-गोगा सगम

प्रत्यम् कालागुरूवस्थवा भविनर्भुवस्थावनस्थितेव ॥ श्विषरभा साग्रमसी समीभिष्कायाविसीन् सवरीष्ट्रतेव ॥ प्रत्यम् सुद्धा ग्रदधसेखा २०४ दिवसलस्यनम् प्रदेशा ॥

वविक्यं कृष्णोरगभूषणेव भस्मञ्जूरामा तनुरीस्वरस्य । पश्यानवद्याञ्जि विमाति गमा श्विनश्रवाहा यमुनातस्य ॥ रष्/13 54-57 ॥

4 समुद्रयल्योर्जनसन्तियाते पूतातमता यज्ञकिनामियेकात् । सायावद्योपेन निमापि भूगस्तमुख्या नास्ति गरीरवन्य ॥ रष्टु 13 58 ॥

5 भागोरय्या यमुनासम्बिद्येषपावनेषुसलिलेषु । वित्र पू0 177 ।।

6 मगमे द्प्टपूर्वेन यमुना गनवा विना । विज्ञ 2 14 ।।

7 निधित्रिरोष इति भगवत्यो गगासमुनयो समये देवीशि सह इतानियेव । विक्र प्0 239 ॥

<sup>1</sup> पूजमेच 53।। 2 धन 7 127।।

<sup>3</sup> नविष्तप्रप्रतिर्थिमिरिन्द्रतीलैर्मुन्तामयो यस्टिरिकानुबिद्धाः प्राथम माला सितपङ्कुत्रानामिन्दीवरैङ्खिचितान्तरेषः ।। कविचल्लाना प्रियमानशाना कादम्बस्सगैवतीव पत्तिः ।

58 सरवस नाटकों वा भौगोलिक परिवेश

पर था, परन्त वर्तनान में यह समम पूर्वमें 60 मील हट चुना है। कालिदास ने गमा घोग्ग सगम का उल्लेख उनमान ने रूप मे निया है। दमयन्ती स्वयवर

के बाद भज ने बढ़ती हुई मधु मेनाओं को उसी प्रकार रोक दिया था जैसे वर्षा मे उत्तरिंगत सोए। गया के प्रवाह नो रांक देता है।

'मालनीमाधव' में पारा-सिन्ध् सवम का चित्रण है"। इसमें मध्मती-सिन्ध् सगम का भी वर्णन है। यह स्थान स्वर्ण विन्दु कहलाता था। यहां भवानीपति शिव का विज्ञाल सन्दिर चा<sup>3</sup>।

1 रमु 7 36 ।। 2 माल 9 1 ॥ 3 वहीप 0 381 ।।

# चतुर्थ अध्याय

# प्राचीन भारतीय जनपद

सास्कृतिक और भौगोनिक दुष्टि सं उत्तर में हिमालय में तैकर विकास में तामारकाम्पीन कर बाहुमारी सक और पूर्व के कामरन से सेकर पित्रक में गामारकाम्पीन कर सारे भूभाग को एक भारतवर्ष महावेदा माना गया था। परन्तु
राजमीतिक दीट से वह मुलक्ष धनेक प्रदेशा, राज्यों घोर जनवहों में किम्म
रहा या। परन्तु विभिन्न धुनों से विभिन्न प्रदेशों में सार्वाभी रस्ताम राज्य
को रहने पर भी इनकी सास्कृतिक एकना बनी रही। भारतीय कविमों की
सहा से यह म्मेशनाया रही कि सारा भारतवर्ष रक्तानिक दृष्टि में भी एक
वना रहे। धनेक सामान्य रही कि सारा भारतवर्ष रक्तानिक दृष्ट विभावित हुएँ
समादि से सारे भारतवर्ष का राज्यानीतक वृत्वभा का स्वाधित करने के महान
प्रयक्त किये थे। परन्तु उनके उत्तराधिकारी इसका बनाय नहीं रस्त सन

जैसे कि पहले लिला जा जुका है, आश्तवय ना विभाजन पाप आगो में माना गया था-पूर्व, दक्षिण, परिचम, उत्तर खीर सच्या। इनके जनपदी का उल्लेख पहले किया जा जुका है। सहकूत नाटकों में असगबरा अनक जनपदी का उल्लेख खाया है। सुविधा के लिये वर्णक्रम के धनुसार उनकों यहां अस्तृत किया जा नहां है।

### 1 গ্ৰন্থ-

प्रञ्ज जनपद की गएना बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में को गई थी। भारतावर्ष के पूर्वी जाग में स्थित इस जनपद की राजधानी चम्मा थी। । यह जनपद मगथ धीर बर्जु जनबदों का सध्यवर्ती था। दुर्योगन ने कर्ग को धाङ्ग

<sup>1</sup> दिग्पनिकाब 14 36 के धन्तर्गत गोरिन्दसुत्त ।। 2 वाभा 1 39 ।।

का राजा बनाया था। ग्रस कर्ए का एक नाम झङ्कराज या भङ्को स्वर भी मसिद्ध हथा?। गया नदी शङ्क के मध्य से बहती थी, जिसके जल का पान करने से कर्ण पवित्र हो गया था<sup>3</sup>।

पद्ग राज्य की स्थापना बिल श्रीर सुदेश्एा के पुत्र प्राद्ध ने भी थी. 'महाभारत' मे इस राज्य की गराना पूर्वी प्रदेशों म की गई है और इसकी भीम ने जीता था । 'रामायरा में भी इसकी पूल में बहा गया गया है। यहां के राजा रोमपाद से दशरव की मित्रता की बार दशरथ ने अपनी कन्या शान्ताको उसे गोद दे दिया था<sup>र</sup> ।

मुरारि के समय गोड भीर भड़ा जनपद एक ही शासन के प्रन्तगत रहे होंगे, क्योंकि उसने गौड जनकर वी राजधानी कम्या कही है । शक्तिमद्र -न श्रञ्ज के राजा जनरथ का उल्लेख किया है<sup>9</sup>। प्रियद्धिका श्रञ्जराज की पृत्री थी। कालिदास ने अञ्च जनपर का उल्वेख किया है। इन्द्रमती के स्वयवर मे मगद भौर पद्ध के राजा काथ\_साथ बैठे थे<sup>10</sup> ।

भाष्ट्र जनपद वर्तमान बिहार ने वैद्यताबधाय से उडीसा के भूवनेश्वर तक बिस्तृत रहा होगा । बतमान भागलपुर भीर मुगेर जिले इसके भातर्गत रहे होंगे11 । कथामरितमागर' व अनुसार बङ्गा जनपद की सीयायें समुद्र तथ विस्तृत यो 12 ।

#### 2 ग्रपरान्त-

'पादतादितन' ने धनुसार मगध ने राजाधी के एक सनापति भद्रायुद न प्रपरान्त को जीता था<sup>18</sup>। रमू ने भी अपरान्त को जीतने का नमल प्रयास किया थारे । से सहा पर्वत शु लगा को भार करने अपरा त को जीतने के लिये धारी सते है ।

भपरान्त नी स्थिति विचारलीय है। पुछ विद्वान् भाषुनिय कीनए को ग्रपरान्त मानते हैं और नुख के प्रमुखार भारत का सारा परिचमी समुद्र तट भपरान्त है 19 । सामा यत सहग्राद्र भीर पश्चिम समुद्र की मध्यवर्ती भूमि

वेशी 90 116 ॥ 2 निवद्यता महाराजाय स्रगेदवराय । वर्ण पृ0 2 ॥

पत्र 90 18 n 4 मसबपुराण 48 25-26 n

<sup>5</sup> ममा उद्योग पर्वे 50 19 ॥ व रामायल वाचनाव्ह 11 2-5 ॥ 7

<sup>8</sup> मन पु॰ 380 ॥ 9 मञ्जीदारा जनरथ । नीला पु॰ 6 ॥ 10 रमु 6 27 31॥ 11 ज्योडिएमि पु0 83॥ 12 नमासरिसामर 44 9॥

पाँद स्नोब 7 ॥ 14 रम् 4 52-48 ॥ 15 योहिए वृ0 259 ॥ 13

को अपरान्त कहा जा सकता है। तन्यनाल के का यत है कि भीमा की सहा-यक पुरता नदी के दिवार की भूमि को अरदान्त माना जाना चाहिये। भगतवारारण उपाध्याम के अनुवार राह्य परंत भीर समुद्र के मध्यवर्ती भूमि अरदान्त है देवा इसके दिवार में केरल हैं? 'केंद्रिय हिंदर्टी आफ इंडिया के अनुवार उत्तरी कोक्स्स, जिसकी राजधानी भूपरिक(आधुनिक मासक्षीपारा) पी, प्रपरान्त बहुताना खाँ। 'बहुसुरार्स' मध्यान्त के साथ भूपरिक का बस्तुंन हैं 'प्रहुग्धारत' ने शुक्रियर को अरदान्त का ही एक आग कहा गया है। समुद्र ने इसके परसुराग के लिये दिया थां?।

## 3 अवस्ती-

प्रवर्ती की क्लाना बीढ काल के 16 महाजनवरों में है। भारतीय इतिहास में तथा सहत्व साहित्य में इसका बहुत सहत्व रहा है। यह भारतीय साम्प्रांग्य संज्ञानांत रही थी। ईसा धूर्ण छठी शताब्दों में अवक्षी जनरद कर राजा चण्डप्रचील था। उसकी बस्त के राजा से प्रवस प्रतिद्वित्वा धी परन्तु उदयन के साथ वासवदत्ता का विवाह हो जाने पर यह समाप्त हो गई। 'क्यासीरसामर' में यह क्लॉन मिलता है कि उदयन के परचात चण्डप्रचीत के पुत्र पासक में बस्त को बोत कर कोशाम्बी पर प्रपिकार कर किया था!

जलरवर्ती सुप में धवन्ती तथा उज्जविनी ना धिषक महत्व रहा। भीर्म मुप्त ने लेकर गुप्त बुग तक आरतीय साम्राज्य के मध्य में दियत प्रवस्ती की राज्यानी उज्जविनी साम्राज्य का दूतरा केन्द्र रही, परन्तु शुग राजाभी (200ई 0 पू) ने विदिशा को भी शासन का केन्द्र बनाया था। यह नगरी भी धवन्ती में ही थी।

कवियो ने भवन्ती के रोचक बर्गन किय हैं। सूदक के सनुसार सर्वातपुरी में चारदत्त नाम का बाह्यला सार्थवाह स्रीर बसन्तसेना नाम की वेदया रहने पें यहा सुदक का समित्राय सवन्ती जनपर से न होकर

ज्योडिएमि पृ॰ 134 ॥ 2 कामा प्रथम भाग पृ०95 ॥

<sup>3</sup> वेहिइ वो । पू । 60 ॥ 4 बहापुराण मध्याय 7 ॥

<sup>5</sup> तत शुर्गरिक देश सागरस्थरम निर्ममे ।

सहसा जनमदय्यस्य शोपरान्तमहीतलम् ॥ मभा सभापनं 51 28 ॥

<sup>6</sup> प्रश्नितुर्या द्विजसार्यवाही युवा दरिद्धे किल घारूदत । गूलानुरक्ता गालिका च गम्य वमन्तवाभेव वसन्तवेमा ॥ गुन्द 1 5 ॥

उसकी राजधानी बज्जविनी से ही है, जो इस जनपद की राजधानी होने के कारण प्रवन्तिपुरी भी कहाती होगी। मुरारि ने वर्णन किया है कि राम का पुण्क विमान होने के उत्तर से होकर विसमण्डल तब पहुँचा था।। इसका धर्म है कि ध्रवन्ती के उत्तर से होकर विसमण्डल तब पहुँचा था।। इसका धर्म है कि ध्रवन्ती जमपद की स्वित वेद के किया विवाद की मारा ध्रवनी के मध्य में से वहती थी। नर्मदा की मारा ध्रवन्ती के मध्य में से वहती थी।

कुछ समालोचको का विकार है कि सकरती जनगढ का दूसरा नाम मालक था। रीज देविक के समुसार ईखा को दूसरी कातव्दी तक हस जनगढ का नाम समली रहा भीर उसके बाद मालव हुआं। साथ्टे के समुसार 6-7 की प्रतासकी मे इसको मालव कहा जाने जना थां। राजशेक्सर ने अनली, सर्वन्तिविधय और मालव को प्राय एक ही माना है, जिस्स पर परगारी का गामन था। कालिदान इसको सकरती नाम से ही सिक्कते हैं, जो कि बस्तराज उदयन द्वारा प्रकोत की बन्या का समझरण करने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया थां। वतंमान मालवा, निमाक और उसका सभीपवर्सी क्षेत्र सबसी जनगढ़ के समलतेत वहा होगा।

राजवेक्द ने वर्णन किया है कि मानव जनपद मे वर्ण खुतु से महम होते हैं और मंभीजन मंग्निमाओं ने साम विसास करते हैं। राजवेक्द का महमान जनपद सकती ही है। इस्ता मानव नाम होने ना धरना ही इतिहास है। प्राचीक जनपद सकती ही है। इस्ता मानव नाम होने ना धरना ही इतिहास है। प्राचीन समय मे एक समय मानव मानव प्रदेश का उन्तेश्व मिनवा है, जो वर्तेमान पजाव के मध्य भाग में वा। यहां मानववाण क साग रहते थे। इमका सिकन्दर के साथ मयानक युद्ध हुआ था। यद भी नवाम हो सावसा मदिये हैं। जो पानिस्तान में कना नवाम हो हुसा था। यद भी नवाम हो सावसा है। सावसा मदिये जा प्रतिकृति में विस्ता मानवाम का मानवाम का प्रतिकृति से विस्ता मानवाम का प्रतिकृति से प

<sup>1</sup> धन प्र• 371 ॥ 2 सभा वन्पर्व 3,89 ॥

<sup>3</sup> मुखिस्ट इण्डिया पु॰ 28 11 4 साप्टेडि सपेन्डिमस हु0 39 11

<sup>5</sup> काम 9, 11, 12, 45 ॥ 6 पूर्वमेच 32, 35 ॥

<sup>7</sup> प्रायुपेण्य हिर्द्धस्यामी विक्तसमुख्यसिकारसम्<sup>3</sup> श्रासका आरस्य 1083 ॥ -९ *यास प्र- ६*८८ ॥

तुझ प्रभो से मातव में दो भाग महे गये हैं — पूर्वी और परिवर्गी। पूर्मी भाग को भाकर या वैदित एसा परिवर्गी नाम को भावती नहा गया है। दासिस हुम्पतकों के अनुतार मानव और सवती पुक्क जनवर में। प्रवती पिक्स में था और मानव पूर्व भें। पादवाडितकों से भावती के पूर्वी भाग का उत्तेस हैं। इसका था यह है कि भवन्ती का परिवर्गी भाग पृथक् प्रवेश देहा होगा। सम्भवत पूर्वी तनी की ही। मानव महा गंवा है। डी- भारक मारवाडित के अनुतार अपनती को दो भाग थे—जन्तर भीर दक्षिए। उत्तरी मारवाडित करी विद्यारी पी।

सामान्यतः प्रांचीन ज्ञवन्ती जननद मान्य व न वह भाग सम्भा जा सत्ता है, जो उत्तर में ग्वामियर से जेकर दिख्या में नर्गयर तक सिंद्यत है। इसमा मुख्य भाग नेवनसी ( वेतवा ) और वर्षण्यादी (चन्यत ) निदियों मा मध्यवर्ती है। प्रठारहोंगे चताब्यों के गम्य में सबन्ती पर सिभिया का सांध-नार हुमा था। 1810 ईंठ तक उसकी राजवानी उज्जीवनी रही। परमु इसके पक्षात विभिन्ना ने राजजीतिक कारसी से प्रविक उत्तर में ग्वामियर की राजवानी वनगा।

#### 4 ersuer-

भ्रश्नम कानपद शा उत्सेखा बीत्यावासवदत्तम्' ने हुमा है। यहा के राज्युनार खलाय के साथ अवस्तिनरेश अधोत ने पपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह करना निरिचल विद्या वा<sup>4</sup>!

पुराणों से बरमक की गराना शिला भारत के जनवरों में नी गई है। में गोर के तर पर बा भीर हमारी में बरमक का उस्तेख हुआ है। मह गोरावरों के तर पर बा भीर हमार्ग राजधानी पठान (अंतिष्या) थी। 'बाबुपुराण' में भी सरमक बनपद का शांत माया है बहुआगात' में बहुआर पास कमाप्याद के पुत्र बहुआ में माम पर इस अनपद का नामकरण हुआ?। गोरावरों के तर पर स्थित भारत जनपद की मामकरण हुआ?। गोरावरों में है. है

<sup>!</sup> भवन्तीत पूर्वमागे गोदावर्यास्त्रयोत्तरे । सासवास्यो महादेशो धनणान्यपरायसः ॥ शक्तिसञ्जयतन्त्र ३७२॥ ॥

<sup>2</sup> पाद स्लोग 20 । 3 कहिबा पू 249 ॥ 4 बीरहा पु॰ 6 ॥

<sup>5</sup> बासनपुराकः 13 49 मार्श्वेषपुराच 57 48 विद्युषमीत रपुराख 1 9 5॥

<sup>6.</sup> वायुपुरास 88 177-178 ॥ 7 मना मादिपर्व 176 77 ॥

<sup>8</sup> ऐना प्र0 49 ।।

# 5. चान्ध-

प्रान्ध्र जनपर का भी उल्लेख दक्षिण बारत में हैं। धान्ध्र जाति का उल्लेख 'ऐतरिय बाह्मण' में हुमा हैं। इसी जाति के नाम पर इस जनपर को स्नान्ध्र कहा गया। 'महाभारत में सान्ध्र का उल्लेख स्नोन बार हुमा है। प्रयोज के शिलालेख के प्रनुसार धान्ध्र जनपर गीमें साम्राज्य में सन्मितित पा।

मुरारों के धनुसार बाल्झ लनपद गोशनदी की संख धाराओं द्वारा परिलेटल या और वहा भीनेश्वर शिक का विशास मंग्वर धार । राजतीकर ने बाल्झ प्रदेश के मन्य में गोशनदर्श के बहुने का संदेश दिवा है । उसने बाल्झ प्रदेश के मन्य में गोशनदर्श के बहुने का संदेश दिवा है है। इस तर्राध्यों की दृष्टि मानों मस्मीभूत नामदेव के लिए सखीवन धोर्यां है । वे वालों को वमकीवा रखते के लिए सखीवन धोर्यां है । वे वालों को वमकीवा रखते के लिए सखीवन धोर्यां है । वे वालों को वमकीवा रखते के लिए सबु ते ला तर्राधा है । वालायन न बाल्झ प्रदेश में प्रवृत्ति व्याप्त का उपलेख किया है कि वहा के नविवाहित गुगत विवाह के दलवें वित्र कुछ उपहार केकर राजा के बन्द पूरी में आते थे ।

इतिहास में मान्त्र राजाधी में गीतमीपुत्र सातकरिए बहुत प्रनिद्ध हुमा या। इसका राज्य हैता की दूसरी शताबी में पूर्वार्ट में रहा। आन्त्र में समुद्र तट पर मध्ये, बन्दरवाह थे, जिनने डाटा विदेशों से समुद्री मार्ग से स्वापार होता था।

प्रापुतिन तेलगाना, जिसको अब आन्ध्र प्रदेश नाम दिया गया है, प्राचीन काल का आन्ध्र जनवर था। इसकी समान्यत सीकार्य थी-गोदावरी कृष्णा भीर समुद्र । आन्ध्र के उत्तर मेक्तिंग शीर दक्षिण मे इबिड जनवर थे। 6. उत्तरुक्त-

राजसेक्षर ने औड़ जनपद का उत्लेख विचा है । यह प्रदेश वर्तमान उद्देशित ही है। उद्देशित नाम भीड़ का घणफ़ दा है। उद्देशित को उद्दलन भी पहा गया था। मयनवादारण उपस्थान कथन है वि उत्तर जनपद क्लिण का उत्तरी भाग चाताचा यह सार उद्दल्तिन का प्रपक्ष साहै। 'यापुराग्ए' के घनुतार सुदान के पुत्र उद्दलत के नाम से यह जनाव प्रशित्र हुमा'। 'स्वन्दपुराए' में इसवी सीमार्थे स्वएरेक्श धीर महानदी के मध्य बताई गई है ।

<sup>1</sup> सन पु0 369 श 2 बारा 111 70 ॥ 3 वही 10.7(श 4 वही 9.33 ॥ 5 शममूत्र 5 5 32 ॥ 6. बाग 363 ॥

<sup>7</sup> बायुप्राण 27- 266 ॥ 8 स्वन्दप्राण 2 2 6, 27 ॥

कालियास ने उत्कल भीर कलिंग को ग्रलग माना है<sup>1</sup>।

#### 7 उत्तरक्र≂-

प्राचीन साहित्य में कुछ और उत्तरनुरू का सिस्तृत वर्णन है। दुक्र जन प्रदार में हिमालय तक विस्तृत मा। इसके दो प्राचा थे—वुह और उत्तरकृष्ट कुछ मेंदानी नाग या भीर महा कुछवती राज राजव करते। उत्तरपुरू पर्वतीथ माग था। अस के सदुतार उस मुग में यह लोकविश्वास या कि उत्तरपुरू पर्वतीथ माग था। अस के सदुतार उस मुग में यह लोकविश्वास या कि उत्तरपुरू में अम्पराय रहती हैं छोर यहां सह प्रकार की विलास—सामधिया आग्त होती हैं। उवजे वर्षण निया है कि विद्यापर जाति उत्तरपुरू के निवास वरती हैं। एक विद्यापर ते आहे उत्तर- कुछ में अवीति करके मानसरीवर में स्नाम किया। तदनन्तर मन्दर पर्वत की क्रवरायों में विजास—कीश वर्षण वर्ष हिमालय की गुकाओं में विचास करता है। इस क्यों के स्नाम से प्रतार के अने प्रवेश उत्तरपुरू का समान की स्वास की हिमालय के अने प्रवेश उत्तरपुरू का समान की स्वास के सिमालय के अने प्रवेश उत्तरपुरू कालय के समान के स्वास के मानसरीव वर्षा अस्तरात वर्षा ।

'देतदेय श्राह्माए' में उत्तरकुष्ट धनगद का उदलेश है तथा उसको पैराजय कहा नथा \* 1 "रामावर्ष पीर 'महाभारत' ने उत्तरकुष्ट जनगद के विस्तृत विवरस्य मिमते हैं। इसको प्रति दुर्पेय वहा गया है। सुपीब ने सीता भी सीज के लिए बानदों का उत्तरकुष्ट नी भेजा पा सीर शहा कि उत्तरे साते तुम नहीं जा सबते। दिन्वजय यात्रा में उत्तरकुष्ट को जीतने की इच्छा वाले घर्षुन से बहा के दारपातों ने कहा था कि यहा बुस्तरे नीवने योग्य हुस्द नहीं है। यह दिन्य देश है और मानव गरीर से दुग यहा कुछ नहीं देस सकत यहा युद मही होता।

सनेक विद्वान् समाओषक धृढ प्रदेश को उत्तरकृष मानते हैं। लोक-मान्य तितक ने सपने 'ध्योरियन' अन्य में नालें नथा उत्तरी द्रृद को ही उत्तर-कुरू सिंग्र करने का प्रशास किया है। उत्तका उन्होंने बायों का धारि देन माना है। परन्त उस प्रत के बिलोप प्रमाण नहीं है।

इन सब वर्णनों से भी उत्तरकृष्ट के सम्बन्ध में निश्चित धारणा नहीं

<sup>ि</sup> को भा प्रथम भाग पू॰ 90 ।।

प्रावसन्ध्या बुख्यूत्तरेषु गशिता स्नान श्रुवमांनस प्रयो मन्दरबन्दरान्तरतटेध्यायोदित यौबनम् ।

क्रीडापें हिम्बद्गुहासु चरिता दृष्टिक्च ससोभिता ॥ क्रब्रि 4 ३० ॥ 3 ऐत्रोस बाह्मण 8 [4]।

वनती। तथापि यह कहा जा मनता है कि उत्तरकुरू जनपद में ऊर्चे पर्यंत पे जिनते यह धराम्य था। सम्भवत पर्यंतों का निषमा भाग, जो मैदानी क्षेत्री से जुडाया, हुरूजागल कहलाता था और ऊपर का दुर्गम भाग उत्तर-कुरू के नाम से प्रसिद्ध था।

#### 8 नर्साट-

राजरोजर क्लांट अनपड से सुपरिचित थे। यह दक्षिणापम से या'। इसके मध्य से से कावेरी नदी बहुती हैं। क्लांट देवा की नारियों की दुःख विवेषतायें कही गई है। इनकी दुष्टिया कामवर्थक हैंग भीर वे ताप्तक नृत्य से कृतन होती हैं।

क्षेमोश्वर के समय म क्लांट जनपद का राजा महीपालदेव बा<sup>4</sup>। राजदोक्तर ने कलांट का प्राकृतिक रूप क्ष्मण्ड नाम भी दिया है<sup>9</sup>। मुरारि इस जनपद को कर्णाटक कहते है<sup>7</sup>।

प्राधुनिक कर्णाटक ही अचीन समय का कर्णाट है। इसम मैसूर भ्रीर भूगै सम्मिलित है।

## 9 कलिंग-

प्राचीन साहित्य में क्लिन का उल्लेख एक कति समुद्ध जनपद के रूप में हुमा<sup>8</sup> है। मीर्च इतिहास में भी यह बहुत प्रसिद्ध है। क्लिन-सुद्ध के नर-सहार में विरक्त होक्द अलाव ने बीद्ध धर्म स्वीकार किया था।

कृतिम जनवद की लीमायें उत्तर में उत्कल से आरम्भ होकर दक्षिण म गोदाबरी तक विस्तृत थी। गुव म इनकी सीमा की पूज समुद्र (बगास की-स्वादी) कनाता था। इस मकार मह जनवद भारतक्व के पूर्व-दक्षिण में विश्वमान था। "वानुपुराण कीर 'मरस्यपुराग' के कृतिय की गणना दक्षिण के देशों के की नहीं है। यरतु 'गम्बसुरान' विश्वम देश क्रिनहिंसा' में इनकी पूर्व-दिश्ल म बताते हैं

<sup>1</sup> बागा पर 5 m 2 यन पर 369 m

र बारा 10 70 । 14 वर्षे 9 35 । 5 वही पू0 5 । 6. वही 10 72 ।। 7 सन पू0 70 ।। 8 रामायेस निष्कित्वा काण्ड 41 11, मना बनुपर्व स्वयाय 14 ।।

<sup>9</sup> बाबुपुरास 45 125 ।। 10 मसब्बुराध 114 45 ॥

<sup>11</sup> मन्द्रपुरस्य 45 10 । 12 ब्रह्समहिता 14 8 ॥

नित्तम की राजधानी भत्तिमनयर रही हाथी, जो राजमहेन्द्री वर्वत-सामाधी के मध्य विश्वत था। सभुद्र इससे कुछ दूर था। सारवेल्ल (ईसा की प्रयम सताब्दी) ने प्रमिलेस में मान्तिसम्बर्ग का उल्लेख है। 'महाभारम' में कृतिम की राजधानी दन्तपुर कही गई हैं। 'सहाबस्तु' में इसका नाम दन्तपुर हैं। मन्द्रसाल व के बनुसार खाखुनिक पूरी हो दन्तपुर हैं।

'पादताश्चितक' में कविंग के तीयों के उक्जिमी में रहन का उपलेक हैं। हुने ने क्रांतिन के राजा द्वारा धक्क पर झाक्रमण करने का नतुन किया किया हैं। इस जनपद की प्रतिच्छा यति के पुत्र किया के नाम पर मानी कारों हैं।

काशियास ने कश्चिम कं समुद्रतदीय प्राकृतिक सीन्दर्ग का मनारम वर्सम किया है। यहा ताली, नारियल, पान, सुपारी आदि के पुछ होते हैं?।

# 10 काम्बोज-

कान्योज की गरणना बाँद साहित्य के 16 महाजनपक्षों में की गई है। इस जनपद का नामबहुत वाबीन है। वेदिक साहित्य की रचना के समय काम्योज जनपद वेदिक कावता का केन्द्र था। 'व' बाहुएए। में काम्याज के सरियम्बर का के के प्रवाद कर कर के स्वाद के सियम्बर का से समय के सावाय के सरियम्बर का के प्रवाद कर कर के सियम्बर का मार्थ प्राची के काने पर बहु। प्राच कम्पता कीए हो गई। प्रवाद पार्थ के प्राचि प्राच्या की का का प्रवाद के स्वाद के स

प्राचीन वर्णनों के अनुसार काम्बीव वर्गमान कास्मीर के उत्तर-परिकाम में रहा होता ! "महाभारत" के अर्जन विश्वित्रम, 'रमुववा" के रपू की विश्वित्रम और "राजवरिण्छी " सभी के अनुसार काम्बोज की यही दिखति है। इस प्रकार इस जनस्य को सिन्धु के शार विन्द्रहुश रचेत के दोन में होना चाहिए ।

<sup>।</sup> मभा उद्यागपर्वं 48 76 п 2 महावस्तु 3 361 12 ॥

<sup>3</sup> श्यांडिएमि पू॰ 53 11 4 पाद इसीन 24 11 5 प्रिय पू॰ 7 11 6 भागवसभूपास 9,23,5 11 7 बारा 3 63 11 8 मभा द्रीसा पुर्व 4 5 11

<sup>9</sup> ज्योए पृ॰ 148 ।। 10 समा सभापव 27.33 ।। 11 रचु 4 69 ।।

<sup>12</sup> राजतर्रामशी 4 163-165 u

बस्तुत प्राचीन समय के काम्बोज, किया गान्यार धौर बाङ्क्षीक जनपर एक दूबरे से मिले हुए थे। ये दिन्दुनुष्ठ पर्यंत के समीप्रस्य थे तथा वर्तमान प्रकारितस्तान ने मनते से इननी दिखित स्पष्ट होती है। हिन्दुनुष्ठ के पूर्व में काम्बोज, उत्तर-पश्चिम में बाङ्क्षीन, दक्षित्य-पूर्व में गान्धार धौर विद्याल-परिस्म में कपांचा जनपद थे। आधुनित बरखता तथा पानीर का देत्र काम्बाज कहुताता था। जयगद विद्यालच्छार ने गान्धार-काश्मीर के उत्तर में बाखील प्रमास के स्वार तथा साधुनिक पानीर के पत्रद तथा इसके परिचम में वर्त्याल प्रकार क्षा प्रकार क्षा प्रकार में साध्यान कपांचा के के स्वय यह महाजनवर नामा है। चुंड के समय यह महाजनवर नामा है। चुंड के समय यह महाजनवर नामा है। चुंड के समय यह महाजनवर नामा है।

वायुदेवरारल प्रववाल पागिर के छेत को कास्वीज मानते हैं। परस्पु सरकार महोदय का मत है कि कास्योज के मतीक के खाझाज्य में सस्मितित किए जान से पायुक्तित कन्दहार को कास्वीज मानना वाहिए! वातिदास ने रपू द्वारा कास्योज की विजय का यर्णन किया हैं। 'मूहरवाहिता' में कारमीर मौर कास्योज की स्थिति वाय-साथ दिखाई गई हैं। इस कारण पामीर को कास्योज मानना झपिक जवित है। वरन्तु कनियम के कारमीर के विकास में पानीरी की कास्योज माना हैं।

सस्कृत कवियों ने बास्बीज के हाथियों और पोडी नो धच्छा माना है! पादताडितक' के घनुसार बास्बीज में हाथी जन्मियों सामे जाते थें। भास ने यहा के घोडी की प्रशासा की हैं।

#### 41. 年1版以一

'पाइताहतक' में मलद धोर काह्य वनधरों ने घोषपति नो उजनीयनी में पूमते हुए दिससामा नया है"। होनों ही जनपदी का एन ही घोषप'ति होने से स्टुमान दिया जा करता है कि ने साम-गाम विकार होने । वर्तमान विकार ने साहायाद जिसे नो नाहय कहा जाता गा। बेद मसद नो नर्तमान मास्टा मान विचार जाने, तो इससे पूर्व में माहाबाद नो नाहय माना जा सकता है।

<sup>1.</sup> भारतीय इतिहाम की रूपरेला पू॰ 366 ii 2. पा पू॰ 62 ii 3. पोहिइ पू॰ 148~149 ji 4 क्यू 469 ji 5 ब्रह्मकरिता 10 57 ii

<sup>6</sup> ज्योए प् 643 n 7. पाद बनोक 24 ॥

<sup>8</sup> हमा भुग्लीन समानवेगा श्रीमत्यु नाम्बीजनुत्रयु जाता: । नर्ण 1.13 ॥

प्रद पु. 193 II

'रामायरा' से कारूय, मलद धीर अम अनुष्यों का एक साथ उल्लेख किया गया है। धत कारूय की बिहार में ही होना चाहिये।

साहित्य में एक भीर कारूप का उल्लेख मिलता है। पत्रीटर महोदय कारूप की ही शह्वान वासी और तस्त के दिल्ला में बेदि भीर कारूप के प्रध्यवर्ती पत्रीध क्षेत्र से करते हैं। इसका केन्द्र रीवा है। इसत विस्तार परिचय में केन नदी से केक्ट पूर्व में विकार को शीमा तक पहुँचता है।

"महाभारत' में काल्य भीर वेदि जनवदी का भीर दन जनवदी के राजाभी का एक' साथ वर्णन है। इस साधार पर इनके, साथ को होने का स्पत्नाम निमा ना सकता है। जयेन्द्र कुमार भायुर का कथन है कि काल्य जनवद वेदि के दक्षिण में होमा चाहिए। वर्तमान अवलपुर क्षेत्र वेदि जनवद या भीर देखने दक्षिण में व्येतखण्ड को काल्य माना जा सकता है। विक्यु-पुरायां में काल्य, मानव और पारियात साय-साथ कहे गये हैं , यस उनके प्रमुमान का प्रका साथार है।

#### 12 काशो-

काशी की महाना भी बीडकाल के 16 महाजनपदों में हुई है। यह पूर्वी जनपदो और में कोशक के दक्षिण में बा। इसकी राजवानी भी कासी थी, जो वाराएश में नाम छं भी प्रसिद्ध थी। किशी समय यह भारत के मित प्रतिकारी कारवों में पिना जाता था।

वाशी जनवद का नाम प्राचीन साहित्य में प्रति वीरव के साथ विधा गया है। 'धव्यमंदेद' की 'पैय्यलाद सहिता' में इसका नाम कोशल सीर विदेह के साथ है। 'रामायण' 'बढ़ाभारत' पुराण आदि में इसके विस्तृत वर्णन है। भीच्य ने सबने मादयों के लिए बढ़ी में राजा की तीन वन्यामी का सप-हरण, किया था कहा जाता है कि मनु के वश के साववें राजा कारा के नाम पर इस जनवद का नाम कारी हथा।

प्राचीन विवरणों के घनुसार काशी शिव की नगरी है घोर धमर है। भारत का यह प्रमुख शोर्थ है धोर धाँत समृद्धिशाली भी है। धपने मन्दिरो धोर वैमव ने कारण यह सन्य राजाधों के लिए लोमनीय रहा। हवें के समय

जे ए की एस 1895 भाग-1 पू॰ 249 ॥

<sup>2</sup> मभा उद्योगपर्व 22 25 ।। 3 वही 22 27 ।।

<sup>4</sup> कारूपा मालवावनैव पारियाननिवासिन । विद्युपुराण 2 3 17 ॥

हों नसाग ने यहा की बात्रा की थी। धरन्तु भुसलमात्री के वर्षर भारमणी ने इसकी दुर्वशा की। मन्दिरों को तोड कर घ्वस्त किया गया भीर उनके स्वान पर मस्विदें बनाई गई। उनके भ्रवशेष भव भी देखें जा सतते हैं।

कारी की स्थित कोशल के दक्षिण मे रही थी। इन दोनो जनपदो की राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता और शत्रुता प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। इसी कारण पतःच्यति ने काशिकोसलीय पद का निवंचन किया। काली को लेकर नगयराज कालताष्ट्र धौर कीशल नरेश प्रदेतजित में जयानक युद्ध हुया था। इसमें कौशन नरेश की हार हुई।

काशी जनपद वा उत्लेख नाटकों थे धनेक स्वानी पर हुना है भास ने काशिरात को कुन्तिभोज वा बहुनोई कहा है। उसने घरने पुत्र के लिए कुन्तिभोज की कन्या कुरगी को माना था<sup>8</sup>। वासवदक्ता वे विवाह के प्रस्य में पाय वाक्तिशाली राजाओं का उत्लेख हुमा है। इनमें काशी भी था<sup>8</sup>। काशिराज ने स्वय भी वासवदक्ता के साम विवाह का प्रस्ताव भेजा था<sup>8</sup>। (पादताजितक' में वर्शन है कि काशी की वैदयार्थें उज्जीभानी में देखी था सकती थी। वाशी के काशिक भी बहुँ एहते थे<sup>8</sup>। शक्तिग्रह ने काशी के राजा विष्णुसेन ना उत्लेख किया है

वर्तमान समय की बाजी ही प्राचीन काशी है। यह गगा के सट पर एक दिसास नगरी है तथा जनपद भी है।

13 काइमोर-

विशासदत ने वास्मीर अनपद का उत्सेख किया है। धहाँ का राजा

पुण्करादा मसयकेतु के प्रधान महामको मे बा<sup>र</sup> ।

काश्मीर स्रति प्राचीन स्रोर प्रिनेट जनपद है। इसको करवर व्हर्षि से सम्बन्धित नहा जाता है। पुराणी में प्रसिद्ध है कि काश्मीर की मारी एक बड़ी भीत के रूप में थी। वश्यक ने इसके वामी को निकासकर मनुष्यों की बहुआता था। इससे इस जनार का नाम कश्यपमेर या कश्यपमीर हुमा, जो उत्तरकारि समय में काश्मीर कहुमाना जीनवर है। तीन सीस दूर हरिपर्वत की कश्यप का निवास सामा जीता है।

<sup>1.</sup> धध्याच्याकी 4,1,54 वर महाभाष्य ॥ 2 अवि वृ0 21 ॥

<sup>3</sup> मोतला 2 8 मा 4 वही पूछ 43 मा 5 पाद पूछ 187 स

<sup>6</sup> वाशीपतिविष्णुकेन । बीला पुरु 6 ।। 7 मुद्रा 1 20

वास्मीर की गांधाना उत्तर के बनायदों में की कई है। प्राचीच समय में यह एक प्रति शांतिकाली जनपद था, और शिक्षा का केन्द्र या। 'राज-तर्राङ्गापी में यहां के राजाधों के पराक्रमों का नगुंत किया प्या है। हिन्दु मर्में के उत्तर्य में यहां के कवियों तेखकों, वाशींगकों और धर्मश्चारकों का बहुत योग है। क्षीनगर के समीप छानुराधार्य की पहाड़ी बहुत प्रतिवाह है। सरस्वती की क्रण से काशमीर के निवासी गुरूषि माने जाते थें। महाकवि विद्वारण ने काशमीर की विवासी जुरूषि माने जाते थें। महाकवि विद्वारण ने काशमीर की हो विवेधवार्य कही हैं—कविता और केसर्थ। राजदेखर ने काशमीर की मारियों के लीव्य की बहुत प्रशास की हैं। यरन्तु 13 वी सात्वाही से बाहमीर पर सुसत्वामी का स्विपकार हुआ तथा यहां की स्विधिकार जाता मुस्तमान हो। पर सुसत्वामी का स्विपकार हुआ तथा यहां की स्विधिकार जाता मुस्तमान हो। यर सुसत्वामी का स्विपकार हुआ तथा यहां की स्विधिकार जाता मुस्तमान हो। यह सुसत्वामी का स्विपकार हुआ तथा यहां की स्विधिकार जाता मुस्तमान हो। यह सुसत्वामी का स्विपकार हुआ तथा यहां की स्विधिकार जाता मुस्तमान हो। यह सुसत्वामी का स्विपकार हुआ तथा सहा की स्विधिकार का स्व

वर्तमान क्षम्म में काश्मीर इसी नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रवास के उत्तरपश्चिम में ऊचे पर्वतीं से परिवेष्टित है। वर्तमान काश्मीर राज्य प्राचीन काश्मीर जनपद की मपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत है।

# 14 कुग्तल-

राजरेक्कर ने कुन्तन अनपद की महाना दक्षिण में करके इसकी भोक में उत्तर में पताया है। इसकी महाराष्ट्र की अन्तर्गत भी कहा गया है। वे कुन्तन की रमिण्यों की विधिव प्रकास नरते हैं। वे हेमना जातु में विधिव असम रहती है और अमेन अकार की विनास-केशायों करती हैं। व अमिय असम तेनक है। राजशेकार के माटकों में कुनतन की गामिकामें प्रिक्त समावत है। व्यूर्मकामी कुन्तन की राजकुमारी की । पिडलाक जिल्ला की एक नायका मी राज्य के ब्युत कुन्तक गरेश की काम की। राज्य कर काम यह कुनतन की राजकामी कियों नहीं है परन्तु यह ठीक असीत नहीं होता। विश्ने एक अनव जननद या जिसकी राजधानों कुन्विननगर थी।

भारतवर्षं के राजनीतिक और साहित्यिक इतिहास मे कुल्तन जनपद का बहुधा वर्णन है। प्रसिद्ध है कि कुप्तवशी राजा जन्द्रकृत ने महाकवि

<sup>1</sup> काव्य 34 11 ।।

<sup>2</sup> सहोदरा कुकुमकेसरासा भवन्ति तून कविताविलासा ।

न दारदादेशमपुरस्य दुष्टरतेषा यदन्यन मया घरोहु ।। विक्रमाकदेवचरित ॥
3 नाव्य 93 20 22 ॥ 4 नारा 10 75 ॥ 5 वही 5 35 ॥

छ वही 10 75 ।। 7 कर्पू। 12 ।। 8. विद्ध पु॰ 35 ।। 9 कर्पू०पू०65।।

कालिदास को प्रथमा राजदूत बना कर कुन्तस भेजा था। इस आधार पर कवि ने 'कुन्तलेख्यरदोस्य' माटक की रचता की थी। इस धानुशतस्य नाटक, ना सकेत भोज ने 'श्रुकारप्रकाश' और छोनेन्द्र की 'भौतियाजिकारवर्षा' में मिनता है। यह जनयद चामुक्य शका पुक्केसिन् द्वितीय के साम्राज्य के धन्तरांत भी रहा था।

कुन्तल जनगर की पहचान चील के उत्तर में की जाती है। वर्तमान करवाएं तगर किसे समय इसकी राजधानी 'इहा होगा'। भूतपूर्व हैदरावाद राज्य का उत्तरपिचनी प्रदेश कुन्तल बहुताता होगा'। इसका विस्तार उत्तर से नर्मता से लेकर दक्षिएं। से जुननहार तक घीर पूर्व में बीदाबदी से लेकर परिचम से ग्रन्थ सागर तक रहा। दांठ मीराशी के धनुसार कुन्तल जनगर में दक्षिएं। मराठी भागी प्रदेश और समीण के कारदी प्रदेश समित्तल हैं। विसोन्द सिम्म ने कुन्तल को वेदबती भीरभीमा नदियों का मध्यवर्ती माना हैं। 15 कुक्ल-

भारतीय इतिहास में कुरू जनपद बहुत प्रसिद्ध है। 'क्टावेट', 'सपर्ववेट' ब्राह्मण प्रत्य, भारत्यक, उपनिषद झादि वैदिक शाहिरय में इसका उत्लेख है। 'रामायण' 'महाभारत' और पुराणों में इसके विरहृत वर्णेन मिलते हैं। बीट काल के 16 महाजनपदी में इनको मिमितित किया गया है। परन्तु इस पुन में बाद इस जनपद का मीय साझाज्य में विशोगीकरण होकर स्वतन रूप समाप्त हो। गया था। बहुत पहले हो नुक्वधी राजा हिस्तापुर को धीटकर बस्स जनपद का मीय साझाज्य में पिलोगीकरण होकर का स्वतन रूप समाप्त हो। गया था। बहुत पहले हो नुक्वधी राजा हिस्तापुर को धीटकर बस्स जनपद में यह गये थे।

कुरू जनपद नी गलाना शब्ध के जनपदों ,ते भी वर्ष है । महाभाष्य युद्ध ने समय यहा का राजा तुर्योधन वा । कुरूसेल भी इसी के घन्तगंत था, अहा कीरव-गण्डवों वा युद्ध हुया था।

कुर जनपद की पहुचान वर्तमान दिल्ली की समीपस्य क्षेत्रों से लेकर उत्तर में हिमालम तक की ज्यती है। परिचम में कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जरनाल भ्रम्बाला भादि इसके भ्रन्तमैत थे। कालियास न कुरुक्षेत्र को कीरब-पाक्सी

<sup>।</sup> भाष्टेडि सपेन्डिक्स पृ० 41 ।। 2 ऐना प्० 196 ।।

<sup>3</sup> नवपंस ईन्स्बिप्यानम इन्डिकेरम भाग 4 पृ 226 ॥

<sup>4</sup> प्रोहिड प्॰ 156 n 5 मस्हपुराण 55 le, बायुपुराण 45.109 n

<sup>6</sup> वेली 3 13 ।।

ना मुद्रस्थन पहा है। यहां सरस्वती नदी बहती है और यहां से हिमालय भी भोर कनसल है। सबस्ती से कुरुक्षेत्र की भीर जाने पर दशपुर और बह्मावर्त जनपद प्राति हैं।

मुरु जनपर के रो मुख्य विभाग थे-दक्षिणुकुर भीर उत्तरपत्ती गर्यतीय भाग उत्तरकुर था। इतका वर्णन क्या जा जुका है। दक्षिण भैदानी भाग दक्षिरणुकुर था कुरु था। वह मुख्य भाग था और कुरुविधियो काइस पर शासन था।

प्रभुवयान यानिहोंगी का कवन है कि कुछ बनपद के तीन आप वे-पुरदेश, कुर-जावन चौर कुछने । यमुता के परिवय का प्रदेश कुछनेत्र या, निवस वरस्त्रती नदी बहुती थी। पुरुवायक उत्तरी वस्त प्रदेश या। गया यमुता की प्रथवती भूमि कुछनेश कहनाती थी।

मुक्त जनपद की राजधानी हस्तिनापूर गया के दाहिने तट पर भवस्थित थी।

## 16 कुरजागल⊸

भास ने जाएँन फिया है युधिष्टर वनवास की अविध ये किसी समय कुरवणाल से रहे थे?। इस विवाधित कुमार सामुद ने कुछ जनन्य के तीन विभाग बताये हैं—कुछ जानन्य, कुद वजन्य भीर कुरवेश । उन्होंने कुछ जनन्य के जिन्द के जानी माण को कुरवजाय माना है। यह सरस्वती के तट पर स्थित नामक के मुद्धवास माना है। यह सरस्वती के तट पर स्थित नामक कम तक विश्तृत का बार का का कि माना की सुद्धवास माना होगी कुछ के उत्तर का प्रविद्धान को स्था भी कुछ का मानत है। उनका यह कथन समीचीन प्रगीत होता है न्योषि पुधिष्टर वनवास की प्रवृधि में प्रिकटर उत्तरी की नी रहे थे।

### 17 कुलूत-

कुतूत जनवर का प्रथम उत्तेष 'महागारत' ये हैं। चुत्त के राजा उपहारों को लेकर युविन्दिर के राजसूत यक्त में बात में भी पर्युन ने दिनिक्वत प्राता ने इसकी जीता था। दिशावरता ने कुतूत का उत्तेख हिया है। यहा का राजा जित्रकार्ग मतपकेंतु के पाच प्रधान सहायकों से बा। के राजनेकर न

<sup>।</sup> पूर्वमेच 51-54 ॥ 2 पकामापु॰ 105 ॥

<sup>3</sup> युविष्ठिरेणाविध्वतपूर्वे कुदजागमे । मध्य पृ० 27-28 ।।

<sup>4</sup> ऐता पृ • 206 ॥ 5 सभा सभावर्व 27.5,11 ॥ 6 मुद्रा 1 20 ॥

महोपाल (९ वी बताब्दी) के विजित राज्यों में कुबूत का भी उल्लेख किया है। यह कुबूत की वर्फीली हवाओं का भी वर्छन करता है<sup>1</sup>।

कृत्र्त की पहचान श्राष्ट्रीतः बुल्तू वाटी से की जाती है। यह हिमा-चर प्रदेश का एक जिला है। व्यास नदी का उद्यम इसके उत्तरी भाग में होता है। यहा के एल बहुत प्रसिद्ध हैं।

# 18 कुगस्थली

राजधेलर ने कुशस्यनी को मध्य में बनपदों से बढाया है । वर्एनो से प्रतीत हीता है कि यह जनपद चने बनो न भरा होगा। यहां के राजा को मध्यदेश नरेन्द्र कहा गया है। यह जायुन के पनों के वस्त्रों, रित्यों के मध्यदेश नरेन्द्र कहा गया है। यह जायुन के पनों के तरकों, रित्यों के मध्यद्वारों, मयूरिष्ठकु के विरोध्नयण और वेक्क के त्य का प्रयोग करता था। उत्तन यह सब सर्वाध्यों ने शाथ रह चर बीला वार्ड । आपटे ने कुशस्यनी चं कुशावती मानचर इसको दक्षिण कोसल को राजधानी बताया है। यह नर्मरा और किम्प्य के मध्यवतीं प्रदेश में जी। इसको पहचान युन्देलखण्ड के प्रायुनिक रामनार से वो शाईं।

हुछ विद्वान् द्वारका यो कुशस्थली मानते हैं। इसप्रकार का उत्सेख 'महाभारत' ने मिनता है। जराबन्त के साक्रमणी संयवने के लिए कुण्या ने रवतक पर्वत भी जहीं महुशस्यानी (द्वारिया) की रचना करके यहा प्रभेश्य वर्ष बनवाया थां।

#### 19 केरल-

दक्षिण भारत का केरल जनपद धपने प्राकृतिक सीम्दर्ग के निमें बहुत प्रसिद्ध था। यह शिंत प्राचीन जनपद है। श्रीधित्य के राजबूध साम के करण में राजा मेटे लेवर धाये थे। सहदेव ने इसकी जीता था। नास्वरत ने रणु भी दिश्वत्या में नेरस का उन्लेख निया है। रणु के बातम्स्लॉ में कारण

<sup>1</sup> काव्य 99 27 H 2 वारा प्∘ 153 H

<sup>3</sup> यही 3 61 ।। 4 माप्टेडि श्रपेन्डिवम प् 0 41 ।।

<sup>5</sup> ऐना पृ0 212 ॥

<sup>6</sup> गुरास्यनी पुरी रम्या रैवतेनापशोधितम्। तयैव दुर्गसंस्थार दवरिण दुरासवम्।।

हिनयोऽपि सस्या सुर्ध्येषु कि सु बुद्धिमहारथा ।। मधा समापन 14 51 ॥ 7 ममा समापन सम्बाध 51 ॥

भयभीत केरमी युविवयो ने बागुवागी और ग्रुगार का परिस्वाय कर दिया था<sup>3</sup>। प्रशोक के शिलालेखी में केरल का उल्लेख है।

वर्तमान केरल प्रदेश ही गुल्य रूप से प्राचीन करल जनपद था। मला बार तट, जो क बाकुमारी से भोमा तक विस्तृत है, केरल था। नोजीन इसी के मत्तर्गत है। कनल दिश्य ने चन्द्रमिरि के दिलाए मे पवित्रमी पाट को केरल बताया है। केरल की बतमान खीमार्ज यदि सक्षिण है, पर्यु प्राचीन समय मे यह बहुत विस्तृत था। उत्तर में गोकार्स स केकर दिनए में करण मुमारी तक तथा पृत्र में मलय से लेकर पविचम में भरव सागर सक फैरल जनपद फीला हुआ था।

20 को करा -

कोक ए की गएना झति प्राचीन काल से बक्षिण क जनपदी में की जाती रही हैं अनेक समानिचक कोकण भीर घररात्व की एक ही मानते हैं परनु कुछ के अनुसार कोंक एक का उत्तरी थाग धररात्व है। रक्ष स्पूराण में कोबण के वो भाग कहें बाये हैं—कोक ए और लचुकोक ए। कीक ए। में 36000 प्राम और सच्चलेक ए के 1422 जान हैं।

पुराणों के शहसार कोकण वह पूमि है, जिसको परसुराम ने घपने रहने के लिए समुद्र से छोना थांग । परसुराम के रहने का स्थान महेद्र ब्रीप कहा जाता हैं<sup>11</sup> । घत काकला प्रदेश को महेद्रबीप भी नहते होंगें । राजनेक्स के

भगोत्सुब्ट विभूषामा तेन केरलयोपिताम् ।

भलकेषु चमुरेगुश्चूर्णप्रतिनिधिकृत ॥ रणु 4 45 ॥

<sup>2</sup> बारा पू0 444 ti 3 बिद्ध 1 17 ti 4 बारा 2 104 g

<sup>5</sup> माल ६ 19 ॥ ६ सुभ पू॰ 5, तप पू० ६॥ ७ सुभ पू० १६८॥ ८ महिइ पू० ४६६ ॥

९ स्कृत्यपुरास 1 🗷 39 143॥ 10 बारा 2 15॥ 11 महा पृ० 48॥

मनुसार कोकरण में इलायची, सुपारी, नारियल, पान भीर राजरम्भा प्रचुर होते हैं।

चतुर्थ-पचम धाताब्दी ईसवी में कोकए। गुप्त साझाव्य की धाषीन था। इसके धीधपति का उक्वविनी में पहुने का बर्लून किया गया है । वर्तमान समय में बस्वदं से दिलाए थे धीर पूना के समीप से समुद्र तक का क्षेत्र कोकए। कहा जा सकता है।

## 21 कोशल-

भगवान् राम की अन्मशूमि होन से कोशन जनपत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उस युग भ यह सित विस्तृत था। उसर में नेपाल, पून में विदेह भौर मगभ, पिक्म में सूर्यंक जनपत तथा दिख्छ में विक्म सूमि इसकी सीमार्थे रही होगी। परन्तु उत्तरवर्ती काल में इसकी सीमार्थे सिकुडती गई। बौं ब काल में यह वाक्तिशाली जनपद था और इसकी शामार्थे सिकुडती गई। बौं ब काल में यह वाक्तिशाली जनपद था और इसकी गण्ता।6 महाजनपदी में थी। प्राचीन विद्यानों ने इसको पूर्वी जनपदी में माता हैं ग पुराणी के समुसार कोशस के पूर्व में विदेह और पश्चिम में कुक-पाबाद जनपद थे। कोशल सौर विदेह जनपद की विभाजन रेखा गण्यक (बदानीरा) नदी थीं। गुप्त मुन में इस जनपद पर गुप्तवारी राजाशों का समिवार है गया था। यहा के मार्गिक उज्योदनी में देखें जा सकते थें। प्राचीन साहित्य में कोशल के यो मार्गों का स्पष्ट उल्लेख है— उत्तरकीशक शोर दक्षिखकीशल ।

पहले कभी सारा कोशल एक ही अनगद रहा होगा। परन्तु रशस्य के समय में इसके दो आग स्वस्ट कर से थे। दशस्य को राज्य उत्तरकोशक में मा भीर भयोच्या इसकी राज्यानी थी। दशस्य ने दक्षिस्पकोशत की राज्य कुमारी गीशस्या के विवाह किया था। कोशस्या का दक्षिस्प कोशत का वितास्य गया हैं। राजलेकर' और अुराधि ने इस्ताकुषकी राजाओं को उत्तर-कोशत को कहा है। उत्तरकोशत की स्थिति वर्तमान उत्तरस्यों का उत्तरपूरीं माग कहा जा सकता है, जो नेपास स लेकर गया को धार तक विस्तृत था।

वायुप्राश्" क अनुसार कोशल के दो माग राम के पश्चात् हुवे थे।

<sup>1</sup> बारा 2 23 ।। 2 पाट इसीव 53 ।। 3 केंह्रिड भाग 1 पृ० 308 ।।

<sup>4</sup> विष्णुधर्मोत्तरपुरास 1 12 2-4, मरूबपुरास 55 11 ॥

<sup>5</sup> पाद क्लोक 134 ॥ 6 दक्षिस्कोसलाधिपतिपुत्री । बारा पृ० 360 ॥ 7 उत्तरकोष्टलेख्द .. ॥ बारा पृ० 397 ॥

<sup>8</sup> राजन्वन्त प्रतावन्तु मुदयुसरकोशला । धन 7 147 ॥

लव उत्तरकोशन के राजा हुए धौर उन्होंने धावस्ती का अपनी राजधानी बनाया । कृश दक्षिणकोशल के राजा हए । उन्होंने विन्ध्यमाला मे कशस्यली बसा कर राजवानी बनाई! । ईn प0 खठी शताब्दी मे बत्स सीर कोशल जनपदो में गहरी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रिता और शत्रता थी।

बरसराज चदमन ने सेनापति रूमण्यान को कोशल पर शाक्रमण करने के लिये भेजा था<sup>3</sup>। भौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चन्द्रगुप्त मे जीता जाने पर इस जनपद का स्वतन्त्र चस्तित्व समाप्त हो गया।

भौगोलिक देष्टि से उत्तरकोशल, कोशल का ग्रवध कहा जा सकता है। भाषुनित गोडा, फैलावाद बहराइथ, बलिया धौर साजमगढ जिले इसमे सम्मिलित है। इसकी राजधानी साकेत (प्रयोध्या) थी। श्रावस्ती भी कृष्ट समय राजधानी रही। दक्षिण कोशल की स्थिति गंगा के दक्षिण में थी। 22 कचके शिक्-

राजशेखर ने क्रथकेशिक जनपद का उस्लेख किया है। इसकी राज-धानी कुन्डिननगर थी<sup>8</sup>। उन्होने विदर्भ और क्रयकैदिक जनपदी को दक्षिण के प्रक जनपर माना है । परन्त कुछ प्राचीन विवरणों के धनसार क्रथकैशिक जनपद विदर्भ का ही एक आग बा। शैन्या के गर्भ स विदर्भ का जन्म हमा था<sup>5</sup>। उसके तीन पृत्र हुए-क्रम, कैशिक और शोमपाद<sup>4</sup>। विदर्भ का शासन क्योंकि क्रम और कैशिक ने बाट दिया गया, मत इसके दा भाग क्रम भीर कैशिक हो गये"।

कालिदास ने क्रमकैशिक को विदर्भ ही माना है"। वह 'मानविका-रिन्मित्र' में भी अधकैशिक का प्रयोग विदम के सब में ही करता है। स्वास-मित्र की सेमाग्री ने विदर्भ (इथकींशक) को जीत कर उसके दो भाग कर दिये दे । बरदा क उत्तरी भाग वा शासक यहसेन का और दक्षिणी भाग का शासक माध्यसेन को बनाया वया<sup>80</sup> ।

#### 23. **गाम्बार**→

गान्धार जनपद प्रति प्राचान है तथा यह ऋति गौरवशाली या। 'ऋस्वेद भौर 'भवर्बदेद' मे इन जनपद की स्थिति के सक्त है। 'अवर्बदेद'म इसकी हीनता

<sup>1</sup> वायुप्रास 88 198 ॥

<sup>2</sup> कोसलोजिञ्चलये गतवता स्मज्यता । ताप पृ0 10 ॥

बारा पूछ 145 ।। 4 काव्य पूछ 226 ।। 5 भाववतपुराख 9 23 39 ।। 6. वही 9 24 1 n 7 मभा समीपन 14.21 n 8 रेम्रु 5 39 40 n

<sup>9</sup> माका 5 2 ।। 10 बही 5 13 ।।

प्रवर्धित होने पर भी उत्तर्वर्धी काल में इसका उरकर्ष भीर गीरव बडा । इस राज्य के धन्तर्गत तक्षशिला में महान् विद्वान् एक नित हुये । उन्होंने यहा विद्वान् के सबसे महान् विद्वान् व्यापना की। पाणिनि, कीटेल्प, चन्द्रगुन्ता, जीवक भीर पहान् पुरूष दक्षी विश्वविद्यालय के स्वातक थे। गाम्पार जनपद की राजकुमारी गान्यार का विवाह कुछ सहार्द् पृतराब्द से हुया था। इसके पुत दुर्योवन के मामा मान्यार के राजा थे। मान्यार के गुला का में गएता प्रवीन है। महाजनपदी से की गई है। इस्तोक के प्रथम शिलासिक में गान्यार का उन्हेल्ल है, जिसवी राजधानी क्षांत्रिला थीं। गुप्त काम में सह जनपद गुप्त बादाव्य का ध्रम वहां । गान्यार के एक विद का निवास उप्रणिती में विद्याना गया है।

भारतवर्षं को उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित याग्यार को भारतीय राजामी के निर्धल हो जाने पर मुस्लिम माहन्त्रशो का पहला शिकार होना पदा। 8-9 वी शालाभी कह सपर मुस्लिम माहन्त्रण प्रारम्म हो गये थे। बत्त हो तालाकी में नान्धार पर पूर्णं कर स मुस्लिम साधिपस्य हो गया। यहां की मानिकाश सावादी को सलपुर्वक मुसलमान बना लिया गया।

पान्पार जनपर बर्तमान प्रप्यानिस्तान से पूर्व में सिन्धु नथी भीर खब के पार सब मित्तुत था। इसकी राजपानी तसिया थी। बायुवेशराय्य प्रस्मावाल निल्ति हैं हि वह जनपर बायाय से नेकर बत्तासिसा तक फैना हुमा थां। पाचुनिक पेतावर कीर नजस्ति हों के उत्तर के ही अन्तर्यंत थे। पारितृतिक पेतावर कीर नजस्ति थें। पारितृति पान्धार के निवासी के प्रीर प्रप्याप्यायों में उन्होंने तिस्तिमा मा उस्तेल किया हैं। तस्तिया तूर्वी गरम्पार (तिन्धु के पूर्व) में राजपानी पी, परन्तु दिश्ति गरम्पार (सिन्धु के परिचय) में राजपानी पुरुत्वावती भी, परन्तु दिश्ति के पुत्र में स्वर्ण कीर्यों हो सहस्ति प्रस्थान वारसङ्घा से भी। इसकी अरस के पुत्र पुरुत्वा कोर स्वर्ण प्रस्थान वारसङ्घा से भी अरस के पुत्र पुत्र हुमा और स्वर्ण निर्मे के सङ्गम पर है।

प्राप्ट को क्यन है नि वान्यार जनवद नायुम नदी के सीय हुआर भीर निन्यु नदियों का कामवर्ती क्षेत्र था। मान्यार शब्द वान्यवे का प्रयुक्त है और दिवला वान्यता कनदार की पहचान में वामुदेवगरारा प्रवृत्तान का नत ही प्रधिक समीचीन है। राजवेत्तर न मान्यार को सीचन जन देने वानी नेही के निए प्रधिक कहा है?

<sup>ि</sup> वेस्ता पूर्व 226 m 2 चोहिद पूर्व 93 m 3 बाद पूर्व 254 m

<sup>4</sup> पामा पु. 62 ii 5. श्रष्टाच्यामी 4 3.93 ii

<sup>6.</sup> ब्राप्टेडि घपेन्टियम ए० 42 ॥ 7 बाट्य 28.25 ॥

24. ne-

मुरारि ने भिविता ने पूर्व भी भीर भीड जनपद ना उत्लेख किया है। इसने इसकी राजधानी चम्या नहीं हैं। परन्तु मुरारि का कवन कुछ भ्रामक है। चम्या ध्रम जनपद नी राजधानी बी और मीड़ की राजधानी सहम्यालवी थी। यह उपमय है नि नुख समय ने लिए गीडाधिप का ध्रम पर प्रिकार हो का हो धीर उसने इस समय चन्या नो ध्रमा निवास बनाया है। इस भ्रान्तिवत मुरारिजे चन्या नो भीड़ की राजधानी बहा होगा।

गौड जनपद के लिये पुण्कृक नाम भी खाता है। यह वंगाल का उत्तरी भाग था। कहा जाता है कि इस जनपर से गुरू का बहुत माना में निर्मात होता था। यत गौड नाम प्रसिद्ध हुता? । सस्कृत काव्यसास्त्र मे विश्वित रितियों मे एक गौडी रिशित भी है। इसके कठोर तथा दी पंसमाता होने से सनुमान किया जा सकता है कि भीड के सैनिक बीर और कठोर होते होंगे। गौडी रीति इसी जनपद के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

गीड जनपर के यहत प्रसिद्ध होने पर भी यह प्राप्तवर्ष का विषय है कि पूर्वी जनपरो में राजवेशकर ने दक्षणी स्थान नहीं की । उपस्वर्ती काल से सभी पूर्वी जनपर बीड के नाम से कहे जाने मने थे , प्रतः राजवेशकर ने इनका नाम नहीं निया होगा।

भुष्ठ विद्वानों ने उत्तर-प्रदेश के गोडा जिसे को धीर धम्म विद्वानों ने मध्यप्रवेश के गीडवाना को गीड माना है। वरन्तु से सत बुत्तिसङ्गत नहीं है गीड ने उत्तरपूर्वी बगान हो माना जा सकता है। सातकी मताब्दी से गीड का राज्या जाशक था, जिसते याज्यपूर्व को हत्या की थीं। हिनेसाग की प्रमुखार सताक साता में क्लंजुबर्ण ना राजा थां।

भौड़ को बिया का बंद माना जाता था। यहा का विक्रमधील विदय-विद्यालय विदय में असिट था। उद तथ यहा हिन्दू राज्य रहा, दिया को निरन्तर उपनित्त होती गई। इस श्रम पार्म में भी जपति हुई भौर विद्याल मिल्टर बनाये गये। परन्तु 12थी मताब्दी के झन्त तक यहा मुस्लिम साधि-परय हो गया। इस समय भन्दिरों को तोड़कर प्रशाबिट बनाई गई तथा हिन्दू

t. मन पु॰ 380 m 2. ऐना पु॰ 309 m 3 बाल्य 31 6 m

<sup>4</sup> वही 93 20-22 ॥ 5. ज्योहिएमि पू॰ 117 ॥

<sup>6.</sup> ज्योडिएमि प्॰ 27 ।। 7. हचैनरित वच्ठ उच्छवास ।।

<sup>8.</sup> भाग पुवानच्याग वो । पु० 343 ॥

जनता को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया । लखनौती (लक्ष्मणावती) की मोना मसजिद प्राचीन मन्दिरो की सामग्री से बनी है ।

25 चेदि⊸

पेदि जनपद ना उल्लेख झित प्राचीन है। 'ऋषेव' मे इतना सनेत हैं। 'तहाभारत' से चेदि के निवासियों की प्रशास नी गई हैं। फुरण का प्रतिब्दरी शियुपान चेदि ना ही राजा था। पुराणों में इस जनपद नी उपपत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि विश्व द्वारा नियुरी को कतादेने पर दस ना एक सम्बन्ध में कहा गया है कि विश्व द्वारा नियुरी को जलादेन पर दस ना एक सम्बन्ध में राजा है कि विश्व द्वारा नियुरी को जलादेन पर इस

प्राचीन कथाओं के जनुसार हैह्यवनी कार्तवीयां जुन ना शासन चेदि जनवद में था। इसकी राजधानी माहित्यती नर्भदा के तट पर थी। नालिदाम ने चेदि को मृत्य पहा है तथा माहित्यति को राजधानी बताया है। मुरारि के वर्णनी के मृत्यार राम का विमान चेदि जनवद के उत्तर होक्स कथा था। उस समय भी इसकी राजधानी माहित्यती थी। यहा कप्युद्धि वस के राजधान सासन करते थें। मृत्युना नदी इस जनवद के पूज के बहुती हैं। राजधेकर का कथन मि तर्भया (विकलसुता) एस जनवद को विद्युधित करती हैं।

हुछ विद्वानों ने चन्देल को चेन्द्र जनपद माना है। परस्तु प्रधिकाण समाक्षेत्रको ना मत है कि आधुनिक बुन्देलकण और उसके समीपस्य प्रदेश ही प्राचीन चेदि जनपद में थे।

26 चोल⊸

स्थामिलक ने कोल जनपत ना उल्लेख स्थाह है । 'महाभारत के ममुसार सहदेव ने इसका जीता था । शुध्यिक्ट के राजधूय यज्ञ में बोल जन पद का राजा उत्हार लेकर खाया था। बगोक के सिलालेखी मं भी दख जनपद का उल्लेख है । 'स्व च्हुपराएं के मनुजार कील गाम के सम्राट के नाम पर हुत जनपद का नाम प्रविद्ध हुया। काची इसकी राजधानी थी 10 ।

मोल जनपद की स्थिति कोरोमण्डल के तट पर पूर्वी घाट में मानी

रयीना च सुरानन्दश्चेदिमण्डलमण्डनम् ।। कप ॥

<sup>1</sup> मभाकरएपव 45 14-16 ॥ 2 वारा 3 38 ॥ 3 रघु 6 43 ॥ 4 इसन पुरु 375 ॥ 5 वही 7 116 ॥

<sup>6</sup> नदीना मेकलसुता नृपाएग रएविश्रह ।

<sup>7</sup> पाद इसोक 24 ।। 8 मभा सभापर्य 31 37 ।।

<sup>9</sup> जिलालेख संस्था 13 ।। 01 स्व दपुराण 2 2 26 5 ।।

जाती है। दी सी सरकार न सामुनिक तजीर भीर विचनापक्नी जिलों को तजीर साना हैं। सान्टे ने अनुसार चील जनपद कॉवेरी ने तट पर स्थित सा। यतिमान भीसूर का दक्षिणी भाग जो सब क्वटिक कहलाता है, इसके सन्तर्गत पाँ।

# 27 दशासं-

राजकेखर ने दशाएँ जनगद का उस्केख निया है। इसके मध्य से मर्मदा बहुती हैं। वर्गतवास ने बर्जन विषा है कि रामधिर से उज्जितिमी की मोर जाते हुये सब को दशाएँ जनगद को साधना हागा । इन दर्जनो से दशाएँ जनगद की दिवाद सम्बन्ध में विविद्य होती है।

सहाभारत से दो दलाएंगें का उत्लेख है-पूर्व धौर पश्चिम। पूर्व दशाएंगें को भीम न स्त्रीर पश्चिम को मुकुल ने जीता था। दशाएंगें देश की राजकुमारा का विषाह दृश्द के पुत्र शिखार्गों से हुआ था। उस समय यहा का राजा सुधर्मा था। पुराएंगें में दशाएंगें की बएगा मालव काक्य, उत्कल, मेकझ प्रांदि देशों के साथ की गई है। इससे भी इसकी स्थित मध्य भारत में प्रतिद्व होती हैं

विश्वन महोदय का कवन है कि वशायाँ पर्य का अर्थ है- द्यायाँ नदी से सिचित मदेश। यह नदी वर्तमान भूगान क पास के पवतीय क्षेत्र से निकल बर सागर जिले से बहुती हुई भावी के निकट बतवा से मिल जाती है। के बी पाठक ने इस पात वो स्वीकार करके भी वर्तमान छत्तीसगढ़ को बतायुँ माना है। उन्होंने कात्यावन का अनुकर्य करने इसकी स्मुल्ति मानी है- दसन्---कहुत् ---दसत्य । दस दुनों वाला प्रदेश । परन्तु इस मत को मन्य क्सी ने स्वीकार नहीं किया है।

डी सी सरकार का गत है कि पूर्वी भालव और इसके सभीपवर्ती प्रदेश प्राचीनकाल में दशार्स्य कहलात थे। दशार्स्य (यसान) भीर देजवती (देतवा) त्रादिमा इस प्रदेश में से बहुती हैं?। याप्टे के गत में पूर्वी मालव की

<sup>1</sup> क्योडिएमि पृ० 29 ॥ 2 म्राप्टेडि घर्षा डनस पृ० 42 ॥

<sup>3</sup> बारा पृ॰ 138-139 II

<sup>4</sup> रवय्यासन्ने परिएएएफ रश्यामजम्बूबनान्सा सम्परस्यन्ते नमसि भवतो राजहसा सहाया । पूबमच 25 ॥

<sup>5</sup> महिनापृ० 254-255 ।। 6 नामीप्रपृ० 170 स

<sup>7</sup> ज्योदिएमि पु॰ 150-151 ॥

पहचान दशागं से की जानी चाहिए । इसकी राजधानी विदिशा (भिलसा) मी भीर यह वेजवती के तट पर वसी थीं ।

# 28 दशाहं-

'सुनद्राधनश्वय' में उत्लेख है कि धर्जुन ने दर्शाह को जीता बा'। इस जनवर की भौगोलिन सोमाओ का निर्धारण कठिन है। यह सम्मव है कि किन का धिम्राय यहा दर्शाण जनवर से हो। ग्रहवाल में दर्शीकी नामक एक स्थान है, जहा रावण ने बित को प्रस्त करने के लिये स्थान के सिर करने का बार में सर्जुन ने हाट कर है विशेष मान से सर्जुन ने हसने जीता था। नाम सान्य से दर्शीनी को दशाह समझ आ सन्ता है। 29 वांगरक-

'पादताडितन' में वाहोश्व निवासी शहसमी का उन्लेख है। वह उडज-पिनी में रहता था भीर विट के रूप में प्रसिद्ध था?।

पुराणों में बारोरन जनपद का कर्णन मिसता है। 'वामनपुराण' धीर बुद्धसांहता" में इसने उत्तरपत्र का जनपद कहा गया है। वस्तु विद्याप्य का जनपद कहा गया है। वस्तु विद्याप्य में स्वाप्य का करपदेश के कर में हैं। 'प्राणाव्हाट' की भूमिका से सामावक ने सिका है कि करानव सीतात मस्भूमि (भारवाड) को डानेरक कहते है, यरन्तु वह्मपदराण' ने उत्तराखण्ड (70-15) में भस्भूमि का बानेरक करते हैं। यर वारोरक के गरिका म बताया गया है। मत वारोरक को मारवाड के पूर्व में होना चाहिए। धाष्ट्रनिक मण्डतीर की राग्येप मानना उचित्त होगा'। प्राणीन समय में यह ग्रह्मपत्र में होगा हो

परन्तु ध्रवधिवहारी लाक ने सन्दर्शीर को श्वाबुर बाला है, जो दावे-रक से भिन्न है। 'काव्यमीमाला' (51.7) के ध्रमुदार दशपुर की स्थिति अवन्ती और पारिधात के समीप है। यहा भूतभाषा बोसी जाती है। कुमारगुप्त और उन्युवर्मन् के सन्दर्शीर के ध्रमिलेख मे दशपुर का सुन्दर कार्णन

<sup>।</sup> माप्टेडि मपेन्डिक्स ए० 41 ।।

<sup>2</sup> सुभ 14 ॥ 3 पाद पृष्ठ 159 ॥ 4. वामनपुराण 13 41 ॥

<sup>5</sup> बृहत्सिंह्ता 5 67 ॥

b प्रस्ति दाशेरक नाम तथा आके सुपदिचमे ।

श्रस्ति राजन् मरदेश सबंसत्वमयद्भूर ॥ विद्युषमीतरपुरास 1-162 2 7 श्रमारहाट भण्नि ए० ३० ॥ ४ श्रामास्त्र ए० ४३-४४ ॥

है। ध्रत द्वापुर की पहचान मन्दसीर से की जानी चाहिए!। बी. सी. सा भी भन्दसीर की दशपुर मानते हैं ", श्रतः भन्दसीर की दश्येरक भाना उचित नहीं।

'महाभारत' के खनुखार दाधेरक मलो ने पाण्डवी के पक्ष मे युद्ध हिन्दा थाँ। 'विकाण्डवेष' (घाटदाेष) में दाधेरद नो मरदेश कहा गया है<sup>11</sup>। हां तदकार भी बाधेरक को मण्डेस कहते हैं। झांटे के सनुसार झाधुनिक पीलपुर ही दाखेरक थां। डांगे विजयेत्रहुमार सायुर 'महाभारत' के झाधार पर दाक्षेरक को मण्डवेज में कहते हैं।

30 রবিভ—

भारतीय साहित्य में इविड जन्यव गा उल्लेख बहुत प्राधीन है। 'महाभारत' में इसमी देशिए के जनपदी में पिनायर पक्षा है। पाण्ड्य, श्लेख चोल, केरल, जानप्र धादि दक्षिए-जनपदी मी सहदेय ने जीता पार।

राजदोस्तर ने 'काथ्यमीमासा' ये द्रविष्ठ जनपद की गराना दक्षिए के जनपदी से तो नहीं की, परन्तु अपने नाटको में महा की विदेशसामें कही है। हिबह युवियों के वर्गोल दक्षामल होते हैं। अ विशेष कामदेव का दूसरा बारा हैं? श्रीर के लास्य गुरस में खात तुमल होती हैं।। द्रविष्ठ सूर्तिम संपान, कीठ, हक्साव्यक्ष और वपूर प्रजुद होते हैं । यहां पर प्रयोग का सवार भी बहुत हैं।। मुपानि के काली को हिबह का प्रयुक्त नगर कहा हैं।। प्राथीनकाल में द्रविष्ठ भूमि समूर्य कोरी सामस्थित करती

प्रधानमञ्जल न द्रावह भूमि सम्पूर्ण करियाण्डल का साम्मालत ज्यस्त भी। साधुनिक तानिम्मानत ही प्राचीन समये का प्रविद है। भाषा-विकानियों के मृतुसार हानियान प्रकट मूलत एक है, उच्चारण के भेद से से भनत हा गया है।

1. हिज्योएइ प् · 280-281 ॥

2 कुन्तिभोजश्व चैद्यस्य चसुम्यां तो जनेरवरी।

दाशालांका जमहादव दाशैरनगरी सह ॥ मन्ना भीवमपर्व 50 47 ॥

3 त्रिकाण्डदीय 2 1.9 ।। 4. व्योदिएमि पू 26 ।।

5 भाष्ट्रीत भवेन्डिक्स यु० 26 ॥ 6 ऐसा यु० 433 ॥

7 पाण्ड्याश्च द्वविद्यार्थिव सहितारचीलकेरले ।

बान्धानास बनारबैव बलिङ्गानुष्ट्रविकाल् ॥ मभा समाप्रवे 31.71 ॥ 8. बारा 5.34 ॥ 9. वही 10.68 ॥ 10 विद्ध 1.29 ॥

11. बारा 3 63 h 12. घन पु॰ 370-371 ii

#### 31 नेपाल-

राजशिक्षर ने नंपाल का उल्लेख निया है<sup>1</sup> । यह पूर्वी जनपदी में है<sup>1</sup> । 'महाभारत' में नेपाल को उत्तर पूर्वी माना गया था इसको कर्ण ने जीता था<sup>3</sup> । 'सकन्ददगरण' के अनुसार नपाल में एक लाख ग्राम थे<sup>4</sup> ।

इ'तहास म प्रसिद्ध है कि प्राचीनकाल में नेपास में कार्येतर जातियो सा चातन रहा। परनु सम्ब युग में मुस्तिम क्राक्रमधी से तस्त मेंबाड के राजपूती की एक बाला यहा बाई भीर उसने इस पर क्षिकार कर लिया। वसमान समय न भी नेपास में इस्ती का बातन है।

नपाल की पहचान वर्तमान नेपास राज्य से की जाती है। यह भारत-वप के उत्तर में हिमालय का मध्यवर्ती है। यह राज्य भारत वर्ष से पृथक मोर स्वतन्त्र है। पशुपतिवाब भोर जुन्तिकी यहा के प्रसिद्ध तीर्थ हैं।

#### 32 पचाल-

प्राचीन सिहित्य म पन्यान जनपर बहुत प्रसिद्ध रहा। महाभारतकाल में यहा कि पाणा पूपद की पुत्री होपदी का पाण्यवी है निवाह हुआ था। राजधेकर इस जनपद को सन्तवेदी में मानते हैं । इसकी राजधानी उस समय क्लोज थी । पन्यान की श्रापना उत्तरायको जनपदों में भी हुई है मीर इस प्रदेश के नाम से पान्यानी शीत प्रसिद्ध हुई । राजधेकर ने इस रीति की बहुत प्रसार की है। पन्यान के निव्यान भीर कवि सालभीय भीर लॉक्निक नाव्या में कुराल थे । इस देश थी मारिया 64 कतायों में प्रमीण होती भी ।

प्राचीन साहित्य में पत्थाल अभेषद के हो विभागों में विभक्त होने का उत्तेल हैं— उत्तर और दक्षिए। 'महाभारत' के ब्रनुसार पत्थाल ने राजा दूपद में द्रोएा ने पत्थाल का ब्राधा भाग उत्तरपत्थाल होने लिया या बौर देलिए। पत्थाल उसी ने शास रहने दियां । उत्तरपत्थाल नी राजपानी

राजासि दक्षिणे कूले भागीरय्याहमृत्तने ।। मभा बादियर्व 165 24 ॥

<sup>1</sup> बारा 3 63 ।।

<sup>2</sup> काव्य 93 22-23 ॥ 3 मधा वनपर्व 254 7 ॥

<sup>4</sup> स्वन्दपुराण 1 12 39 139 ॥ 5 बारा पू॰ 689 ॥ 6 कर्प प॰ 159 ॥ 7 बही 1 1 ॥

<sup>8</sup> बारा 10 86 ।। 9 वहीं 10 87 ॥

<sup>10</sup> भव्य प्रयक्तित राज्ये यक्तसेन स्वयासह।

महिच्छत्र थी भीर दक्षिए। की कम्मिल्ल । बीड गुरु में पद्माल बनपद की गराना 1% महाजनपदों में की वर्ड की व

प्राचीन वर्णनो से प्रतीत होता है कि पत्थाल जनपद ही स्विति हुए अत्याद करा । यह एक जिसाल जनपद या, जो बरेमी, पीनीप्रीह, जनपद क रूप न कोर पतिहमत को सम्मितित करता हुपा ककौन तक विस्तृत बदाय, परकायात का नामा के महीत होता है कि पश्चास के दक्षिए हैं वार पनश्य था, जो सना के पार रहा होता। क्रियन के प्रमुखर वर्तमान विस्त अनगर था। मार्न अनगर के उत्तर में पत्ताल वनगर था। महिन्द्रत की रुहुलक्षण्ड कामध्या । पहुचान बदाय जिले के झावसा नामक स्थान के समीर की बाती है, वहा पहचान बदाकू क्या है। दिस्सा पचान ही स्थित गा के सम्बद्ध स्था है। दिस्सा पचान ही स्थित गा के प्राचीन राजधाना के वाहिये। इसकी राजधानी किंग्सल के की प्रवेशन मिले हैं। दक्षिया महाना चारू । गयाक दक्षिया में कम्प्रिकानाम का वस्त्रा है। यहाँ एक ऊक्ता टीता हु पर का

#### 33. पाण्डय--

ोण्ड्य जनपद का उत्लेख दशमितक ने पात, महिप्त और हेरम के पाण्डय जनभ्य का उज्जीवनी में देखे जाने हे जुगान निया सा साय किया हु। भारतन्त्रः सक्ता है कि बहु जनपर भी गुप्त साम्राज्य हें विश्वितित हैं। होगा। सकता है कि यह जाती है स्वयंवद में पाक्स राजा और आपन देश होगा। कालियास ने इंदुमती के स्वयंवद में पाक्स राजा और आपन देश की गंगीरम नाविवास ने इंतुनवा कर्मा सहसे वे रचु द्वीरा वाल्यों हो सेन हा नामोरम वर्णन निवा है। इससे रहसे वे रचु द्वीरा वाल्यों हो सेन हा नामोरम कन्मर की हाजवानी वरस्यर करूर वर्णन किया है। १९०० प्राप्त वालवानी वरस्तु क्या है। वस्तु का है। वस्तु क्या है। करते हैं और इस जारते हैं 160 जील दक्षित में विश्वासन यह हवान बर्तजान जहात नगर से 160 जील दक्षित में विश्वासन यह ह्यान वर्तनान महाध गाः तवा नेपापट्टन वहुगता है। इतको उपायुर औरहाहुँ। किसे में हैं प्रकार से करते हैं।

<sup>।</sup> ध गुत्तरिकाय 6 10 ।। 2 पाद व्लीक 24 ॥

<sup>।</sup> भ गुतारायाः 3 पाण्ड्योध्यमसापितलम्बहार नन्ताङ्गणमा है स्टिन्तः पाण्ड्याऽसम्बारकः ब्रामातिकालातपरक्तसानुः यनिकसीर्वारः स्टिनेन स्रामातिकालातपरक्तसानुः यनिकसीर्वारः स्टिनेन झामातिकारकार ताम्बूलवल्लीपरिराद्धपुनास्वे नास्रवालि हुनकर्ण्या तान्बूनवरनीपरिट्राक्ष<sub>के ।</sub> ... समानपत्रास्तररूपमु रेन्तु प्रसीव वस्त्र म्हण्यम् । ४ के एम साहनिव के

EARLY SHEET CO.

राजधेसर ने पाण्ड्य कानपर का उल्लेख धनेन स्थानों में किया है! ।
वे सम्मवन पाण्ड्य ग्रीर इविड जनपर को एक मानते हैं। उन्होंने पाण्ड्यों के राजा को इविडयति वहा हैं । उनके धनुसार पाण्ड्य की स्थिति समुद्रतट पर है स्था ताझपर्णी इनके मध्य से बहुती हैं । 'क्यूँ रमज़री' ने मनुसार पाण्ड्य जनपर की हो बस्तु ग्रें ग्रीस्ट ची— रमिल्या भीर समयज पकन ।
कुलसोखर सम्मृन पाण्ड्य जनपर का वर्णन इदिल्या में किया हैं । यह चोस के भी इविला में था।

प्राप्तिक भूगोल के बनुसार महुरा और विनेवेस्सी जिले पाण्ड्य जनवद मे थे। सम्मयत नावएकोर-कोचीन राज्य का दक्षिणी भाग इसमें सम्मि-लिस रहा होगा। इस जनवद की सोमा उत्तर मे कावेरी, पश्चिम मे मलय प्राप्ति के प्राप्ति के साथ की खाड़ी और मनार की खाड़ी तथा दक्षिण में क्रिय महासार माने जा सकते हैं।

#### 34 বন্ধ-

'पादताहितक' में बर्लान है कि उज्जायनी में बच्च के लोग भी दिलाई देते हैं ! भार ने भी बच्च जनपद का उल्लेख किया है तथा इसनी पूर्व ने जनपदी में बताया है बच्च के दाजा की सभिलापा थी कि वह वण्डप्रधीत की कन्या बासवदता से विवाह करे। उसके प्रस्ताव पर वण्डप्रधीत ने विचार किया था?।

सङ्ग का उस्तेल प्राचीन साहित्य में प्रचुर है। प्राचीन साहित्य के समुतार विन के पुत्र सङ्ग के नाम पर हर जनवंद को कहा पार? र हाकी प्रियाशित सित्ता देती थी। इस जनवंद में स्थार पुत्र के जनवंदी में की गई भी । 'साधुदुराश',' जिस्से प्रदास होता <sup>13</sup> में इस जनवंद के की गई भी । 'साधुदुराश',' जिस्से प्रदास होता <sup>13</sup> में इस जनवंद का उस्तेल पूर्व में किया गया है। कामकृत' की 'स्वस्मतता दोका' के मनुतार अञ्चल के गध्य में से लीहित्य (बहुगुत) नदी प्रवाहित होती है।

<sup>1</sup> बाभा 1. 7. 2 122 ।।

<sup>2</sup> बारा प्∘134 ॥ 3 वही 3 31 । 4 कर्यू 1 15 ॥ 5 सुभ प्०168॥

<sup>5</sup> पाद दलोक 24 ॥ 7 प्रतिज्ञा 28 ॥

<sup>8</sup> भागवतपुरास १ 32 5, मस्स्यपुरास 48 25 ॥ १ बाब्य 14 12 ॥

<sup>10</sup> बायुपुरास ४५ 122 ।। 11 मत्स्वपुरास 114 44 ॥

<sup>12</sup> गरूषपुरासा 55 12 ।। 13 बृहत्सहिता 14 8 ।।

मामान्यत पूर्वी बवाल की, जो धन बबला देश कहलाता है, बङ्क माना जा सकता है। इसमे मुख्य रूप से चटगाब, मैमनसिंह धीर ढावा जिली का भन्तर्भाव रहा होया । डी सी सरकार का कबन है कि बतमान दक्षिण-पूर्वी बगाल ही बङ्ग था। परन्तु बी सी ला सारे बगास की बङ्ग मानते हैं । भगवतशरए। उपाध्याय का कथन है कि यह जनपद वर्तमान तिपुरा के पश्चिम में बौड (उन्हरी बगाल) से भिन्न था<sup>3</sup>।

**35 बाह्रब**—

राजशेखर ने बाह्मव जनपद का उत्तेख विया है। यहां की रमिणिया वसन्त मे क्रधिय प्रसन्न रहती हैं। काष्य सीमासा में बाह्नद को उत्तरी जनपदी में शिमा गया है<sup>5</sup> । 'णाजतरिंग्सी' में बाह्मव का उल्लेख है, जो नादमीर के नक्षिण पूर्व से था। वर्तमान समय में बाह्नव की पहचान सल्लपूर (बल्लवर) से की जाती है, जो एक पर्वेशीय राज्य रहा और बाब हिमाचन प्रदेश में है।

36 ৰাক্লাক-

द्यामिलव न बाइडीक ना उल्लेख किया<sup>8</sup> है। यह प्राचीन भारत मे महत्वपूर्ण जनपद था । 'स्वन्दपुराश्' मे भारतवर्ष के 72 जनपदी में बाह्मीक को भी गिनाबा गया है<sup>7</sup>। इसमें चार लख्त ग्राम थे। युधिन्ठिर के राजसूव यश ने प्रवसर पर उत्तरी जनपदी में बाद्धीक को भी जीतने का वर्णन हैं। महा ने राजा धीर नागरिक यज्ञ के समय उपहार लेकर उपस्थित हुए थे। मालिदास न वर्णन किया है वि रणु की सेनायें दिग्विषय करती हुई बाह्मीक जनपद से वक्षुके शद पर पहुची भी । उस समय यहां के हुए। को रमू से पराजित विद्या ।

महरीनी के एक अभिनल से विदित होता है कि बाह्मीक को चन्द्र नाम मे राजर ने जाता था। सम्भवतः यह राजा गुरत सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही था। 'कामसूत्र' में बाङ्कीक की नतीराज्य बताया गया है। यहाँ एक स्त्री भनेक पृथ्यों से विशाह करती थी, क्त्रियों के भन्त पर होते थे । इनमें धनेक पुरुष इसी प्रकार रहते थे, जैसे एक पुरुष के धन्त पुरुषे धनेक

<sup>ा</sup> ज्योडिएमि पृ० 27 ।। 2 हिज्योएड पृ० 267 ।। इ. इन्डिया इन कालिटास पृ० 51 ॥ 4 बारा 5 35 ॥

<sup>5</sup> error 949--11 ii

पाद प्र• 168 ।। 7 स्कन्दपुराख 1 2 39 155 ॥

मभा सभावर्व 52 13 ॥ 9 रम् 4 67 ॥ 10 वही 4 68 ॥

स्त्रिया रहती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वीनसाँग ने इस जनपद का नाम को-हो सी लिखा है। उसके वर्शन के अनुसार इस प्रदेश में भारतीय सम्पता का प्रसार या धीर यहा लगभग 100 बौद यठ थे<sup>8</sup>।

बाह्नीक की पहचान ग्राधुनिक बत्ख, (बैक्ट्या ) से की गई है। यह मक्यानिस्तान के उत्तर पश्चिम में हैं। वासुदेवशरण मधवाल के मनुसार बाह्नीक की स्थिति बाम्बीज के पश्चिम में भी और वक्ष क दक्षिए। में यह था। यह क्षेत्र हिन्द्रकृश पर्वत के उत्तर-पश्चिम मे हैं।

37 มณ์~

इयामिलक ने काणी और कोशल के साथ भर्ग अनपद का उल्लेख किया है । इससे विक्ति होता है कि यह जनपद पूर्वी भारत से था। पाली साहित्य में इसको पूर्वी जनपदो से कहा गया है। युधिव्टिर के राजसूय यज्ञ के धवसर पर भीम से बत्स को जीत कर सर्वे और निचाद अनपदो के राजाधो को जीता या<sup>5</sup>। 'ऐत्ररेय बाह्यणु", भीर 'मब्दाब्यायी' मे भग क्षतियो का उन्लेख हुआ है ? । इन बर्गमों से भी इसकी स्थिति पूर्व मे प्रतीत होती है । बीड साहित्य मे इसकी भाग कहा गया है। इसकी राजधानी सिसुमारियरियी। भर्ग जनपद की पहचान वर्तमान समय के खुनार से की जाती है?।

३८ मशध-

प्राचीन समय के मनघ एक प्रति शक्तिशासी महान् जनपद या । यहां के राजामी ने किसी समय छारे भारत को जीत कर महान् साम्राध्य की ह्यापना की थी । संस्कृत नाटको में इस जनपद का प्राय उल्लेख है

भास में समय यहां का राजा दर्शक था। उसकी बहुत पद्मावती का विवाह उदयन स हुना था<sup>10</sup>। भगध के राजा ने किसी समय चण्ड प्रदोत की कन्या वासवदत्ता से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा वा बीर इस बस्ताव पर विचार किया गया था 1 'मुद्राराक्षस' की घटनाथी का सम्बन्ध मुख्य रूप से मगध की राजधानी कुसुमपुर से हैं। वेशीसहार<sup>118</sup> धीर 'तापसवत्सराज<sup>128</sup>

काममूत्र 2 6 43 11 2 मान ह्वेनसाय पृ० 109 ता 3 पासा पृ० 62 ता पाद श्त्रीक 134 11 5 सभा सभापन 30 10-11 ता ऐतन्य श्राह्मण 3 84 31 ता 7 झण्टाच्यायी 4 1 111 ता 1

<sup>6</sup> 

श्रुगारहाट पु॰ 251 ॥ 🏿 ऐना पु॰ 653 ॥ 8

स्यप्त पृ0 15-16 त 11 प्रतिशा 2 8 ॥ 12 वेली 6 18 10

<sup>13</sup> त्राप वर्णे 163

नाटको में भी मनथ का उल्लेख हुमा है। राज्ञेखर के रूपको में मनथ का मनेक बार उन्लेख हुमा है। 'पादताडिवन' में वर्णन है कि मगथ के नान-रिका उज्जयिनी में देखें वा सकते वें। 'की-मुदीमहोत्सव' नाटक की घटनाझी का सम्बन्ध मनाई से ही है।

मगय का उल्लेख बैदिक साहित्य, 'महाभारत', पुराए भोर बौद्ध साहित्य में हुमा है। 'भ्रायवेंबर' के ब्युसार गमय आर्थ सम्मदा से बाह्य क्षेत्रों में यांगे। महाभारत खुन में यहां का राजा अरसत्य वा। इक्सी राजधानी राजपुर थी। उत्तर के रूपण पर सनेक बार माक्रमण किया वा। इच्छा, भीम और सर्जुन दसको जीवने के लिये गये थे। इन बर्जानी के अनुचार मागप भी सीमार्से पश्चिम से बोर्ख नदी और उत्तर से गना रही होगी'। मगम भी राज बानी जिरिदक भी कही कई है। यह नगरी पाच वर्जनों से पिरी हुई पी और इसका माजदिक सोन्यव सदमुत वा। 'विभ्युतुराख' के मनुदार मामच में सबसे पहले विश्ववस्त्रदिक नाम के राजा ने वां की परम्पराको प्रारम्भ करके सामें सम्मदा के प्रमतित विद्या सामें

बौढ काल में मगथ जनपद बहुत प्रसिद्ध रहा। छुठी चाताक्यी ई० पू० में यहां का राजा किन्तसार था। गया के दक्षिए। में मगथ राजतन्त्र था ग्रीर उत्तर में लिक्छांवे गएसाक्य । इस समय मगय की राजगानी राजगृह यी। परम्युनन्दों के समय तक, जनकि उत्तरी विहार ( लिब्छांवि गएसराज्य ) को भी मगय राजामों ने प्रपने प्रायकार में कर दिलाम, मगय की राजधानी पार्टीलपुन (हुमुनपुर) हुग मूर्ग अगय का नाम साहित्य जनत में भी बहुत प्रसिद्ध हुमा। वहां की काय्य-रीति सागधी महलाई।

.

विष्णुपरास 4 24 61 ॥

I बाभा 1 67, बारा 3 63, विद्ध प्० 94 n 2 पाद ब्लोक 24 n

<sup>3</sup> सम्बंदेद 5 22 14 ॥ 4 शामास्य पू॰ 38 ॥

<sup>5</sup> एष पार्च महान् आति पशुषान् निरयपस्तुमान् । निरामय मुक्केशाङ्य निवेशी भागव शुष्प ॥ वैभागो विपुतः योतो वराही वृषमस्तवा । समा ऋषिगिरिस्तालशुष्पान्येय व्यवस्था ॥ ऐते पत्र महाञ्क्रा प्येता श्रीवनद्वमा ।

रसन्तीवाभिसहत्य सहताङ्गा मिरिक्रजम् ॥ मभा सभाषवं 21.1-3 ॥

कालिदास के समय मगघ एक प्रतापी राज्य था । इसका वर्णन इन्दुमती के स्वयदर में हुआ है<sup>।</sup> । मगघ की राजधानी को पुष्पपुर कहा गया है<sup>8</sup> । गुप्त वाल में यह अन्ति प्रभावकाली था। परन्तु गुप्तों के पतन के साम ही इसका गौरव निरन्तर क्षीण होता गया । तदन्तर इसका विलीनीवरण विहार नामक प्रान्त मेहो गया।

मगध की पहचान गगा के दक्षिए। मै दक्षिए। बिहार से की जाती है। इसमे मुख्य रूप से पटना झौर गया जिले सम्मिलित हैं। घाटेका कवन है कि मगध जनपद बारासाक्षी से मुगेर तक तथा गया से सिहसूमि तक विस्तृत था । इस जनपद की सीमार्थे पूर्व में ध्रजू-बङ्ग, पश्चिम में काशी-कोशन, उत्तर मे गगा भीर दक्षिए। में उत्कल रही होगी।

३० मरस्य-

मरस्य महाभारत काल का प्रसिद्ध जनपद रहा। उस समय बहा का राजा विराट पा<sup>6</sup>। महस्म जनवद की प्रसिद्धि मित प्राचीन है। 'ऋषेद", 'शतपय बाह्यसा<sup>4</sup>', 'शोपय वाह्यसा<sup>7</sup>' भीर 'कीवीतकी बाह्यसा<sup>5</sup> मे इसका उल्लेख हुझाहै। 'मनुस्मृति' मे इसको झति पवित्र तथा बहापि देशों में

गिना गया है<sup>9</sup>। 'महाभारत' में मत्स्य जनपद का विश्वद वर्णन है। पाण्डवो ने म्रज्ञातवास का वर्ष यही विताया था। उन्होंने रोहितक मीर शीरसेन देश से होकर इसमे प्रवेश किया था। उस समय इस जनपद का नाम विराट

भी प्रसिद्ध था तथा राजधानी विराटनगर कहलाती थी।

वतमान समय मे भोतपुर (राजस्थान) के पश्चिमी क्षेत्र की पहुचान मस्स्य जनपद से की जाती है 10 । भाष्र्मिक बैरतनगर ही विराटनगर या, जो जयपुर से 40 मील उत्तर म है।

40 ਸਫ-

मद्र जनपद का वर्णन श्रति प्राचीन है। 'वेणीसहार' नाटक मे इसका वर्णन हुआ है. । महाभारत की क्या में संद्र का प्रचुर वर्णन है। उस समय

<sup>1</sup> रष् 6 21 ॥

<sup>2</sup> प्रसादवातायनसभिताना नेत्रीत्सव पुष्पपुराङ्गनानाम् । रषु ६ 24 ॥ 3 ब्राप्टेटि क्वेन्टिवत पु॰ 47 ॥ 4 वेर्सी पु॰ 218 ॥ 5 व्यन्वेद 7.18 ६॥ ६ सत्तरप ब्राह्मस् 13 5 4 9॥ 7 बोदय ब्राह्मस् 1 2 9॥

<sup>8</sup> नीपीतकि उपनिषद् 14 1 11 9 मनु 2 19 11 10 ब्रास्ट्रेनि मपेन्डिक्स पृ० 47 11 11 वेसी पृ० 218 11

यहां का राजा शत्य था। उसने कौरवो के पक्ष में युद्ध किया था। शत्य की बहुत माडी का विवाह वाण्डु से हुआ था, जिससे नकुत और सहदेव दो पुत्र थे। पुरारोों में प्रसिद्ध सती साथिती मदनदेश अस्वपति की पुत्री थींं।

सम्प्रवत मह बनपर की बाहीक के धन्तर्थत माना पंचा था। इसके दो भाग थे — पूर्व और खपर । पूर्वमह दावी और बनाव (बन्द्रभागा) नदियों तक भीर धपरभव बनाव से जेहनम नदी तक विस्तृत था। इस जनपर की राजधानी साकक (स्थानकोट) थी। पुरु गोविन्द सिंह के समय तक क्याल-कोट का क्षेत्र मह के जाम से प्रसिद्ध रहा।

## 41. मलद-

स्यामिलक ने मलद जनपद के एक सामन्त का उक्लेख हिया है। बह उज्जयिनी नगरी से घूमता हुमा दुष्टिगोचर होता है।।

मनद जनपद ना उत्सेख प्राचीन साहित्य ने सनेक स्थानों में धाया है। "ताद्यवाहक" हसका सकेन करवा हैं। "महायादत के झनुसार भीम ने इस जनपद को जीता था"। "राजायए।" ने इस रा उत्सेख पूर्वी भारत के जन-पदों में तिथा गया है। यसद स्रोर कास्य जनपदों में साहय राक्सी विषरण दिया करती की

स्थव की बहुचान सामान्य रूप से पूर्वी भारत ने माल्या प्रदेश से की आती है। परन्तु पर्जीहट महीस्था ना विचार है कि मलद को मलजा मानना काहिए। ये लोग वर्षमान विहान ने साहाबाद के निवासी थें। यहां ने वनकसर स्थान को सल्ब बहुतन चाडिव?।

#### 42. मलय-

"मुद्राराक्षस' में मतय जनपद का उल्लेख आया है। यहां का राजा तिहताद मसमने के अधान सहायन राजाओं में बा<sup>क</sup>। ये राजा में कृष्ट्रत का जिजवर्मा, कार्त्मार का पुष्कराक्ष भल्य का विहनाद, तिग्यु का नियम्प्रण ग्रीर पारसीक का ग्रेष। इत सभी जनपदों की रिचति प्राय भारत के उत्तर-परिचमी क्षेत्र में है, धन मसय जनपद को भी दक्षी क्षेत्र में होना चाहिये।

<sup>ा</sup>मभावन्पर्व 293 5 ॥

<sup>2</sup> पाद पृ॰ 193 ॥ 3.नाट्यसात्र 14 14 ॥ 4 भन्ना समापर्य 30 8 ॥ 5 मनटारच काटका दुष्टचारिको । रामायण बातकाबः 24 32 ॥

<sup>6</sup> पर्जीटर मार्कण्डेय पुरास वृ. 308॥ 7 ऐना वृ. 715॥ 8 मुद्रा 1.20॥

मलय जनपद की पहुचान काफी विवादास्पद है। सामान्यत मलय जनपद को मलय पर्वत के क्षेत्र में माना जाना चाहिये। विलक्षन भीर तैंसरा ने मस्य जनपद की स्थिति पिषक्षों घाट में केरल में मानी है। राजु पुद्वाराक्षय' में वींग्रात मसय को दक्षिण आरक्ष मं मानना कठिन है। भी० भूव के भूत्वार मसय चलपद कुल्हु के पूर्व भे था। नपास में राप्ती धीर गण्डक निर्यो का मध्यवर्धी क्षेत्र भी मलय कहा नया है।

43 महाराष्ट्र-

मह्राराष्ट्र जनपद प्राचीन कास से प्रसिद्ध रहा है। राजशेखर ने इसकी बहुत प्रश्ना की है। यह बहुत बिस्तृत था सथा निवर्ष थीर कुत्तर के क्षेत्र इसी के प्रस्तार्गत कें। मह्राराष्ट्र की रमिएमा ब्रसि सुन्दर प्रीर सान्त्रक होती ह। वे गौर वर्ग्य की हैं। उनके कपोज कम्पा के समान मनोहारी हैं। वे काम-विनास में निपूछ होती है स्वा चीव्र उन्मस ही जाती हैं।

महाराष्ट्र वा पुराक्षों से अबुर वर्णन है। 'स्वन्तपुराण्' ने घंतुसार यह विक्रण में हैं। मार्कण्डेय पुराण का कयन है कि महाराष्ट्र कूमें की विक्रिण कुष्ति में स्थित हैं।

भार भी अण्डारकर का मत है कि प्राचीन समय म दक्षिए में राष्ट्र-कूटों का शासन था। इनका दूर्व पुरुष रटट था। यह रदट राज्य ही महा— रटट और महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआं। यशोधर के अनुसार महाराष्ट्र जनपद नमेंदा से सेकर कर्नाटक तक विस्तृत था। महाराष्ट्र की पहचान वर्षमान महाराष्ट्र से की जाती है।

44 महिषक-

स्वामिलन ने चील, पाण्ट्य और केरल क नागरिकों के साय ही महि पक के नागरिकों का भी उज्जीवनी में रहते का बर्लन विचा है! इस बर्णन मि प्रतीत होता है नि महिषक जनगद भी इन्हीं जनगदों के समीप में दिख्या भारत में होगा !

भीराधी महोदय ना नचन है कि प्राचीन नात से दक्षिण हैदराबाद प्रदेश नो महिएन नहा जाता था<sup>ड</sup>़। सरकार महोदय ना समिमत है कि

<sup>1</sup> बारा 10 74-75 ॥ 2 वर्ष 1 16 ॥ 3 विद्वा 29 ॥

<sup>4</sup> स्वन्त्वपुराण 2 1 14 5 ॥ 5 मार्गण्डेय पुराण 58 53 ॥ 6 भ्रहिष्ट प्029,314,322,326॥ 7 नाममूत्र नी वयमगनाटीना 2 5 29॥

<sup>8</sup> पाद इसोब 24 ॥ 9 थे ए एस बार्ट भाग 12 जून 1949 पू• 1-4 ॥

प्राचीन महिषक जनघर या तो वर्तमान मेमूर है भ्रववा नर्मरा के सट पर अवस्थित माहिष्मती । 'पादताबितक' में महिषक का उत्लेख कोल, पाण्ड्य भ्रार करेल के साथ होने वे वर्तमान मेमूर क्षेत्र को ही प्राचीन क्षमय का महि-पक मानना भ्रिपक वृक्तिक्वार होगा।

# 45. मुरल⊸

राजदोसर ने मुश्त जनगद का उल्लेख किया है । मुश्ता नदी का तटनती होने से इसकी मुश्त कहा गया होगा। कुछ विद्राणी ने मुश्ता नदी की करत में मान कर मुश्त जनगद को दक्षिण में माना है। परन्तु यह सत विदाहास्पत है।

मुरला नदी का वर्णन पहले किया जा कुका है। भवभूति ने इसको गोवाबरी की सहामक वर्णमत किया है। मुप्ता को ममस्य की पत्नी ने गोदा-बरी के पास नेजा था । कालिवास ने मुप्ता का उल्लेख सहा और प्रपानन में किया है। घत यह सम्भव है कि मुद्र ज जनप्र केरन और मारास्त के सम्बं में रहा हो। में पोराशों के मनुतार हैदराबाद वा उत्तरी भाग प्राचीनकाल में मुप्त कहलाता था । कुछ समालीवन केरस को ही मुप्त मानते हैं।

# 46 रमठ-

'बालरामांवल' से रमठ का जल्लेख हुयाँ है। यह उत्तरक्षीं अन्यव है। 'महाभारत' में रमठ को भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमामो पर बताया गया हैं। सरकार महोदय का मत है कि यह बनपर गर्जशे और वरवान का मम्पवर्ती है।

# 47 रोहितक-

'पारताहितक' ने रोहितक के मुदिशवों का उत्सेख है। वे उन्निवानी के पानपूढ़ी में मुदय बजाते हुए चौकपीत का रहे वेंगे 'यहामारत' के अनुसार रोहितक प्रदेश दन्द्रप्रस्य के सभीप परिषम में स्थित था और सहदेव ने दसको जीता था<sup>19</sup>।

<sup>1</sup> ज्योएमि प्∙ 30 । 2 विद्ध 3 18 ॥ 3 उत्त प्॰ 185 ॥

<sup>4</sup> नापंस इन्स्त्रिप्शानम गाम 4 पू॰314 श 5 ऐना पू॰ 753 श

<sup>5</sup> काव्य 94 9 n 7 भभा सभापने 32. 12, भीवम पर्व 9 15 m

<sup>8.</sup> ज्योएमि पू॰ 26 11 9 पाद पू० 168 11 10. ममा समापर्व 32 4-5 11

पेतिहासिको का विचार है कि रोहितक योधेयो का निवास था। 'गरुजुराएं' में योधेय गए। का उत्तरेख माया है। उसको मध्यप्रदेश में प्रवस्थित नहां गया है। रोहितक की पहचान म्रामुनिक रोहतक किते से की जा सकती है। यह हारियाएं। में है।

48 सङ्गा-

भारतीय परस्थराधी के सनुसार सक्का घोर सिंहल को एक ही माना जाकर इसको स्थिति दक्षिए में रामेश्वरण से समुद्र को पार करके एक द्वीप के रूप म स्थीकार नी जाती है। घाषुनिक सीनोन को ही लक्का माना जाता है।

प्राचीन साहित्य में लच्चा भीर खिहल का प्रचुर वर्णन है। सस्कृत नाटकों में भी इसका प्रयोग्त क्योंन हुमा है। राम सम्बन्धी नाटकों में इस डीप का बर्गुन रावरण के देता के रूप में हुमा है। यह शीता को हर ले गमा था। समुद्र पर पुल वाथ कर लच्चा में प्रवेश करने राम ने रावशा का वभ किया। भीर वे सीता को वाधिस लाये।

हपयर्थन के समय लाहु। एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र रहा होगा। यहा नियमित रूप से जहांथों का धावायमत होता था। इस द्वीप ना मारतीय राजामा के साथ बनिष्ठ सबस्य था। सिंहतनरेश ने धपनी नम्या रत्नावजी नो एक श्यापारिक जहांज द्वारा कीसाम्यीभेजा था। समुद्र में जहांज के दूट जाने पर रत्नावशी नो कोशास्त्री के स्थापारियों ने स्थापर नौधास्त्री में योग-जरायण ने पास बहुँचा दिया ।

प्राचीन साहित्य के धनुसार सिहन पर भारतीयों न ग्रांपनार विचा या। दक्षिण के राजामों ने हसकी धनेन नार जीता। सम्भवत गुजावणी राजामों ने भी इस पर ग्रांपनार किया है। सिहल की वेरवाय वज्जियानी में देखी जा सकती थीं। राजयेखर ने नर्णन रिया है कि सिहस की नारियां गीझ कती हैं। उसके धनुसार सिहल होग की राजपानी सन्द्रा थीं, जहां सीरखों पर मानायं सदनी रहती थीं।

लक्का या शिक्षत को रिपति के सन्तरक में काफी विवाद है। प्रतेक समानोकको जेलोनी, रायवहादुर होरानास ग्राप्ति लक्का को समुद्रगारीय द्वीर नहीं भारते। उनने धनुसार लक्का को स्वित भव्य भारत में कही थी। मायाममाद विपाठी का क्वान है कि लक्का को मध्यभारता या विश्ववर्धन के

<sup>1</sup> मरहपुराण 55 10 ा। 2 रतना पृ⇒ 10 ा। 3 पाद पृ⇒ 223 ा। 4 विद्य 1.29 ा।

सुनीय पानना किन्त है, चैद्यांकि जैकोंनी महोदय प्रतिपादित करते हैं। "राम्यायण (3 47 29 मीर 3 55 19) के सम्यायन से यह राष्ट्र है कि सहू पार्स होरे से समुद्र में परित हुम एक दिवाल द्वीप थां राम्पादि ने "राम्यायण में (4 58 20) के लक्क्षु की स्थिति विज्ञ्य से 100 मोकन दूर सामाय 800 मील कार्य हैं, को धायुनिय माय के मनुवार ठीक हैं। समकत्तारण उपाध्याय में बहुत की हिस्सदि का मध्य भारत से सायन करके इसको मनुवारीय हीय प्रतिपादित किया हैं।

प्राचीन वर्णन स्मध्य क्य से प्रतिवादित करते है कि रामेश्वरम् से समुक्त को पार करके सद्भा एक द्वीप है। वालिदास ने स्पष्ट रूप से लद्भा को सिहल बता कर द्वीप कहा है! अपारि वर्णन करते हैं कि पुष्पन विमान पर वैठक लद्भा से प्रस्थान करते हुये राम ने सुवेस पर्यत से मात्रा प्रारम्भ भी भी। समुद्र पार करने नर सेतृक्वस परियोचन दुखा भीर इसके बाद

समुद्रतट द्याया । यह सेतुबन्य लङ्का धीर भारत को जोवता है । प्राचीन साक्षित्व में लङ्का भी वर्णना दक्षिए के जनपद्दों में की गई

है। लङ्का, बाञ्चपर्शी और मलयाचल दक्षिए। के प्रसिद्ध भौगौलिक मन्त्र न में । लङ्काकी स्थापनाके सम्बन्ध से राजसेखर ने कहा है कि गस्ट ने मेर

पर्वत से जन्यू बृक्ष की एक शाखा साकर लड्डा बसाई मी ।

स क्यों भीर सिहल को सामान्यत एक मानने पर भी किन्ही वर्णमीं में इनके पूजक सत्ता भी मिशन्यत होती है। पाजवेस्तर एक वर्णने में बच्चा की विद्याल के उत्तर में बताते हैं। 'बालरावायणां में रायल के समझ सीता-क्याबर नाटन का भीनान होने पर सिहल का राजा भी वहा उपस्थित होता है। उसको मनुष उठाने में सकोच करते देख कर राजवा कहता है—

'हे सिंह्सपते । तुम सकोच नवीं करते हो । सकोच करने में बीरव्रत

का निर्माह नहीं होता<sup>क</sup> ।

यदि इण्डिसः शवण नो सिह्तपित मानते तो वे इस प्रसङ्घ कः इस प्रकार वर्णन नहीं करते। यहा उन्होंने रावण को सङ्कापित कहा है।

<sup>1</sup> डेज्योएइ पृ० 164-165 ॥ 2 कामा माग-1 प्० 121 ॥

<sup>3</sup> रष्ट्र 12 42, 13 22, 6 62 ॥ 4 मन पृ॰ 320-325 ॥

<sup>5</sup> कर्पू 1 17 ।। 6 वारा पृ० 641 ।। 7 सिहलानुरारेग्य सङ्काम् ।

बारा पृ० 72 ।। 8 सिंहसपते ! किमिद सन्दिहाते । त च सन्देहदेही बीरवतनिविहरू

'बातरामायल्' मे जहा राम का लक्षा से लीटने का वर्णन है, बहु। किव ने समुद्र पार करके सिंहत ग्रीप दिलाया है। इसमे रोहिल पर्वत है, जहा मिल्या मिनती हैं। रोहिल्लिपिट की तत्त्वटी मे धगस्य का प्राथम हैं। यहा उत्तम मौती प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का वर्लन मुरारि ने कि । प्रयोध्या की खोर जाता हुंधा राम का विमान चन्द्रवोक्त से लौट कर समुद्रतद्यतीं मध्यूमि पर प्राप्ता है। यहा रोहिल्लिपी पर प्रमस्स का इसरा क्राक्षम है। उसके समीण ही सिंहत्त द्वीप हैं।

बस्तुत सिहलद्वीण के वर्तान में इतनी मास्वप्टता है कि उसका ठीन-2 स्थितिकरण सम्भव गद्दी है। प्राचीन परण्यराओं में सङ्का भीर विहल दोनों की एक ही स्थीनर किया गया था। वर्तनान समय में भी उनकी पहचान मार्चनिक सीमोन के की जाती है।

बौद्ध साहित्य में सिहल द्वीप का प्रचुर वर्शन है। यह भी भाषुनिक सीलोन ही प्रतिपादित होता है। 'महाबदा' भीर 'धीपवस के भनुसार यहा मसीक के पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री समित्रता बौद्ध धर्म के अचार के निये भाये में । उस पुग के सबसेप अब भी लड्डा में हैं। लड्डा का विस्तार उत्तर दिशिए में 6-10' सलाश भीर पूर्व-यद्भिया थे 79'45-82' देशालर है। प्राचीन समय में इसकी राजपानी अनुराषापुर थी, थो उत्तर से मध्यवर्ती मैदानी भाग से हैं।

वर्तमान समय भे अनेन समालोचन, जिनमे डा॰ सावितमा प्रमुख हैं, लड्का को मध्य भारत, उडीसा खादि स्थानो में सिद्ध, वसने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु वे कोई सबस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।

#### 40. लस्य क-

, 'यालरामायख' में लम्पाक जनपद वा उत्सेख हुया है। इस प्रदेश की नारियाँ हेमन्त ऋतु में केशों का विशेष सहकार वरती वीं<sup>क</sup>। 'वाध्यमीमांता' में इस जनपद को उत्तरवर्ती वहा क्या है<sup>8</sup>।

सन्पान की पहचान काबुल नशी के उक्षर में समतान से की गई है। यह जलालाबाद से 20 मील उत्तरपरिश्वम में है। डे महोदय के बतुगार सन्पाक को मुख्य भी नहते थें<sup>7</sup>।

<sup>1</sup> बारा 10 48 ॥ 2. यही पू॰ 667 ॥ 3 वही 10 59 ॥ 4 भन पू॰ 363 ॥ 5 बारा 5 35 ॥ 6 . बाब्य 93 20-22 ॥

<sup>7.</sup> ज्योहिएमि मृ0 113 ॥

50 ate-

प्राचीन सारत में परिचमी समुद्र तट पर प्रवस्थित साट जनपद ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त भी थी। "पादताडितम" के अमुनार उस युग में लाट के गुण्डे विस्थात थे, जो डिफिडम महुनासे थे। वे पिदाचो से निसी भी प्रकार कम नहीं थें। वे सबसे बीच नमें नहांते थे, स्वय वस्त्र प्रधारते से, बाल विश्वेर रहते थें, विना पैर पोये अस्या पर चड जाते से अंसा तैसा प्रभश्य साते थे, पटे सस्त्र पहनते थें, दूसरों पर मुसीबत से चोट करते थे धौर होसी वधारा करते थें।

सम्भवत लाट जनपद में जिल्हता वा वोच कम हैं। या। यहां को बोशी में सक्वहता यो और ज ज ज ज का जज्जारता सिंघन वा । यहां के लोग सन्तवह और और कहे नये हैं। ये बोनो भुजाबों को उत्तरीय में तपेट कर मीचे वहां को दिश्या कार्यों में स्वार्थ की दिश्या कार्यों में सालपत्र पहनती थी। श्रीर वेशी के छोर में गेरियों, मिरायी तथा स्वर्धों के पुष्की लटकारी थी। इनके स्वत् वाषुत्र तथा वज कार्याक नाम के बख्त से केले हिते थे। मीधी के फिनारे नितस्थी पर पढ़ बढ़ते थे। व्यामिलव ने माट जनपद पर पुत्त राजाओं की विकाय का वा वेसे दिवा है। उन्होंने लाट को जीत कर सब मुण्डों को पकड लिया था ।

राजरेखर ने भी लाट जनपद का विस्तृत विकरण दिया है। इस जनपद की दरपंदि का सम्बन्ध ब्रह्मा से हैं। सन्ध्या के लिये झापसन करते हुए प्रह्मा के जुलुक से एक मुन्ति की उत्पत्ति हुई, जिसका दशक लाट का राजा हुया?।

राजणेकर के समय बाट जनवर में शिक्षा और सम्मता का प्रतार हो गया होगा। किने ने इसनी प्रयास विद्या केट के रूप है। यह देश सक्कृत चीर प्राकृत गांधा में को केट था। वाहित्य-क्षाना में हसने साटी पीत को जनम दिवां। किने विद्या के बिलासी गां उठकरता करोत

<sup>।</sup> लाटडिण्डिमा नामैते नातिभिन्ना पिशाचेम्य । पाद प्॰ 184 ।।

लाटाडाण्डमा नामत नातामन्ना प्रशासन्य १ पाद पृष् १८४ ।
 पाद इलीव 43 । । 3 वही इलीव 57 । । 4. वही इलीक 58 ।)

<sup>5</sup> पाद इलोव 113 ॥ 6 पाद प्॰ 182 ॥ 7 बारा प्॰ 628 ॥

<sup>8</sup> यद् योनि क्लि संस्कृतस्य संदश्च जिल्लामु यन्मोदते यस श्रीत्रप्यावतारिशि कटुर्भाषाक्षरामा रस । गद्य चूर्मुपद पद रतिपतेस्तत्राकृत बद्वच-

स्तारताटास्त्रतिवाद्भि पदय नुदती रूटैनिमेवत्रतम् ॥ बारा 10 78 ॥

विया है। इस देश में से बहती हुई गर्मदा में मुन्दरियां स्मान मन्दी हैं। मुन्दरियों ने प्रपर मिल्फिटा के समान लाल हैं और वे कटातों में कामदेव की भी पीडित पर नवती हैंं। जनके ये विसास भ्रति प्रावर्षन हैंं।

कॉनयम वा वयन है कि नवी शताब्दी ई० के ब्रास्थ्र में नाट जनपद का राजा करूं था, जो लाटेदवर बहुताता था। क्षनियम लाट ग्रीर वसभी की एक हो मानते हैं।

लाट जनपद की पहचान गुजरात के दक्षिणी भाग से की गई है। यह माही घीर ताली नदियों वा मध्यवर्ती है। इसमें सूरत भडोंच घीर सदौदा जिले सम्मिलित हैं

## 51 वस्स-

प्राचीन साहित्य के लोकनायक उदयन के कारण् वस्त जनपद ने बहुत प्रतिद्धि प्राप्त की थी। 'प्रतिज्ञाधीनन्यरावण', 'स्वप्नसम्बदत्तम्', 'प्रिय दर्गिका', 'रत्नावकी', 'गुणसम्बस्तराज', बीछावास्वदत्तम्' चार्वि नाटको के नायक उदयन हो है। 'कौनुदीसहोत्सव' नाटक से सी व्सवदेवर का उत्लेख हुए। है "। मृन्य काच्य साहित्य में भी वस्तराज का बहुत्य उत्लेख हैं'।

'रामायरा' भीर 'महाभारत' वरत जनपद का सबेत देते हैं। बन जाते हुए राम गुना पार करके धन-धान्य से सब्द बस्त जनपद मे पहुँचे थे । दस्त जनपद की राजधानी भौशान्त्री को पाण्डववदी राजा निजेसु ने बताया या। 'महाभारत' में भीम द्वारा बत्म जनपद को जीतने का बर्णन है ।

हैंगा पूर्व छंडी गताब्दी में 16 महाजनपर्दों में चार अनगद को वन मगम, अवन्ती और वस्म विशेष चिकानारी थे। बस्स जनगद की दिवासि गगा के दिनिया में समुना को भी पार करके अवन्ती तन विस्तृत भी। पूर्व में इसका विस्तार कोशल और काली तक तथा पश्चिम में शूरतेन (मयुरा का समीपवर्ती होत्र) तक था वस्स जनगद की राजधानी कौतान्त्री प्रमाग से 32 मील परिचम में यमुना के तट पर थी। प्रयाग का कोत वस्स जनगद के प्रत्मतीत था।

<sup>1</sup> नाम्प 68 11 n 2 बारा 3 57 H 3 विद्ध 1 29 H

<sup>4</sup> ज्वोए पु॰ 267 ॥ 5 आपटेडि अपेन्टिक्स पु॰ 47 ॥ 6 को 1 11 ॥ 7 प्रश्लोतस्य प्रियदद्वितर बस्सराजोऽत्र बाह्रे ॥ पुर्वमेष 42 ॥

<sup>8</sup> रामायस भयोध्यान एड 52 101 ॥ 9 मना समापन 30. 10 ॥

# 52. facui-

राजरोखर ने विदर्भ जनपद को महाराष्ट्रमण्डल का एक भाग कहा है!। मुरारि इसको महाराष्ट्रमण्डल का बाजूपल कहते हैं तथा इसकी राजधानी कृण्डिनपुर बताते हैं । राजशेखर एक यन्य स्थान पर कृत्तल मे विदर्भनगर का उत्तेख करते हैं, परन्तु यह ग्रस्तात सा है । 'कान्यभीमासा' मे ही वे विधर्म को स्वतन्त्र जनवद वह कर उसके बत्सगुल्म नगर का उल्लेख करते हैं। सम्भवतः कृत्तल जनपद से शस्य कोई विदर्भनगर होगा, विदर्भ जनपद से जो मिझ रहा होगा।

प्राचीन साहित्य मे विदर्भ जनपद बहुस प्रसिद्ध है। इसके नामकरण के सम्बन्ध में कथा प्रसिद्ध है कि कभी किसी समय एवं ऋषि के शाप से यहा दर्म प्राप्त का उगना बन्द हो गया था, खत इसको विदर्भ वहा गया । विदर्भ जनपद का प्रएाय-कथाधो भीर स्वयवरो से भी बहुत सम्बन्ध रहा। नेल-देमयन्ती कथा भी नायिका दमयन्ती विदर्भ की राजकुमारी थी। वह राजा भीम की पूत्री थी, जिसकी राज्यानी कुण्डिनपुर थी।

कृष्ण भी भवा मे निदर्भ का महत्व है । कृष्ण की पटरानी हिन्मणी का दिला भीष्मक निवर्भ का राजाचा। कृष्णुने व्हिमणी का प्रपहरशा किया था। काशिदास ने इन्द्रमती-स्वयवर द्वारा भी विदर्भ को प्रसिद्ध किया है। 'मालिकान्तिमित्र' नाटक से भी विदर्भ ना उत्लेख हुमा है। यहां के राजा को अस्तिमित्र के सैनिकों से श्रीत कर विदर्भ जनपढ़ के दो भाग कर दिये थे। इनमे वरदा नदी ने उत्तर आप ना वासन यज्ञसन को भीर दक्षिए। भाग का धासक मायवसेन को बनावा गया था<sup>6</sup>।

बैदमीं रीति के कारण भी विदम जनपद साहित्य में प्रसिद्ध हुया। मरारि का कथन है कि विदर्भ के कवि कैशिको वृत्ति सम्पन्न वैदर्भी रीति है काव्य की रचना करते हैं"।

<sup>1</sup> बारा 10 74 ा 2 धन प्र• 362 ा 3 माब्य 10.3 ा

<sup>4</sup> ऐसा प॰ 854-855 ।।

<sup>5</sup> वर्शकत किस बीरसेन प्रवृत्ते, भर्त विजयदण्डै विदर्भेनाय. 1 माका प्र 121 ॥

तौ प्रवासरदापुले शिष्टामृत्तरशिएो । नक्त दिव विभाग्योभी चीलोबलकिरखाविव ।। माका 5.13 ।।

<sup>7.</sup> srz. 7.102 II

विदम की पहचान प्राप्तानिक बरार से की जाती है। यह कुत्ताल जनपढ़ के उत्तर में कृष्णा नदी तक विस्तृत था। इसकी राजधानी कुण्डिन-पुर थी। इस नगर को विदमें भी नह दिया जाता था। प्राप्तानिक विदर सम्भवत यही विदमें था। नन्दसान वे कुण्डिनागर की पहचान कोण्डवीर मगर से की है। प्रयापित्रहारीसाल धनस्थी इसकी पहचान प्राप्तादा जिने के चन्दौर तास्तुक के कोण्डिन्यपुर से करते हैं, जो वर्धा के तट पर हैं। झासन महोदय के अनुवार वर्तमान कुण्डनपुर ही कुण्डिनगगर है, जो शरार में प्रमापादती से 40 मील हैं। प्राप्ट का क्यम है वर्धा नदी द्वारा दो भागी में विभक्त विदमें के समरी निदमें की राजधानी समरावती और दक्षिण विदमें की प्रतिष्ठान की?।

# 53 विदेह--

100

भगवनी तीता की जन्मभूमि के रूप ये विदेह जनपद ने भारतीय साहित्य मे भौर लोक म बहुत प्रसिद्धि पाई है । इस जनपद की राजधानी मिषिला भी । पूरे जियेह जनपद को विधिला भी कहा है । बाह्मण मन्यो भीर उपनिषदी में विदेह जनपद वा बहुत वर्षन है । जनक को विदेहराज कहा गया है। 'विद्युष्यमंत्रपुराण,' बायुषुराण,' का पर 'मस्त्यपुराण' मे विदेह को प्राच्य वहा गया है। राजधेलर ने विदेह को निमिन्धायों का निवास कहा है । शुद्ध के समय वहा बिंज गंगराय था।

विदेह जनपद मगय के उत्तर पूर्व मे था। प्राचीन समय मे इस जनपद मे नैपाल के कुछ भाग, सीतामदी, सीताकुण्ड, तिरहृत वा उत्तरी भाग भीर चन्पारन का उत्तरपश्चिमी भाग सम्मिलित रहे होंगे<sup>11</sup>।

#### 54 firfar-

क्यानिलक ने किवि जन्मद का उल्लेख किया है। शिवि कुल का एक यिट उज्जीवनी में रहता याँ<sup>18</sup>।

<sup>।</sup> ज्योडिएमि पु॰ 106 ।। 2 प्रामास्य पु॰ 61 ।।

<sup>3</sup> वलासिकम डिक्शनरी पूछ 171 ॥ 4 घाप्टेडि अपेन्डिक्स पूछ 47 ।।

<sup>5</sup> बारा 10 93 ॥ 6 स्कन्दपुरास 2 7 6 15 ॥

<sup>7</sup> विष्णुधर्मोत्तरपुरास 1.9 3 ॥ 8 वायुपुरास 45 123 ॥

<sup>9</sup> मत्स्मपुरासा 114 45 ।) 10 बारा 1 23॥

<sup>11</sup> माप्टेडि भ्रपेन्डिक्स पू॰ 47 ।। 12 पाद क्लोक 133 ।।

शिव जनवद बहुत प्राचीन है। व्हाविक में चैतका उल्लेख है। यहा के राजा का मुदात से युद्ध हुआ थां। 'महाभारत' से शिवि-नरेश उसीनर की कया है, जिसने क्योत के प्राणी की रसा के लिये क्यने आरीर का मास काट कर दनेन को दिया था। पत्तव्यक्ति ने शिवियो की राजधानी शिवियुर स्वाई हैं। सिनन्दर के आक्रमण ने समय शिवि एक शक्तिशासी जनवद था, जिसके पास 40000 पैटल सेना थी।

वर्तमान रूमय में तिथि जनपद की पहचान परिचमी पाकिस्तान के पीरकोट से की गई है। पजाव का फाग सेल, जो इरावसी (रावी) और कन्यसामा (कमान) निदयों का सक्यवर्सी है, शिवि जनपद रहा होगा।

55 शूरसेन-

विजिजका ने धूरसेन जनपद का उन्सेख किया हैं । यहा की राजकुमारी विनय्य-पासिनी देवी की उपासना के सिक्षे पाई भी भीर उसका अप्यास नगम के राजकुमार कत्याणुष्यंगेन से हुसा था। इससे पूर्व भास भी धूरसेन जनपद का उन्सेख नरसे हैं। प्रगनिशाज चण्डप्रधोत की बन्या वासवदसा से विवाह चरते में इच्छुकों में धूरसेन जनपद का राजा भी था । धूरसेन जनपद की राजधानी म्यूरा धीं ।

पुरसेंन अनगद का उल्लेख साहित्य से बहुत प्राचीन है। कहा आता है कि समुक्त के पुत्र सुरकेत के माम पर यह सतयद प्रसिद्ध हुया। समुदेव प्रति सुन्तों के पिता का नाम सुरक्षेत्र था। इस प्राथार पर कुछ समाली के हर जनगद के नामकरण की प्रतिपादित करते हैं। परन्तु यह प्रसात है, क्योंकि सुरक्षेत्र जनगद का उस्तेख सामग्रण में पहले हुया है, अवकि समुदेव और कुन्ती उसरक्षीं महाभारववरांनीन पात है। नासिवाल ने स्मुक्ती-क्यावर के प्रसान में सुरक्षेत्र के राजा का वर्णन किया है? 'महामारत' के प्रमुखार समुदेव ने इस जनगद की जीता था"।

शूरसेन जनपद बहुत विस्तृत था। पूर्व मैं पश्वाल तक, दक्षिण पे बम्बल नदी तक, पश्चिम ≡ सरस्य सक भौर उत्तर में मुख् तक इसकी सीमार्थे विस्तीर्थों थी। माधुनिय ममुरा नगरी ही इस जनपद की प्राचीन राजधानी

<sup>1</sup> ऋग्वेद 7.10 7 ा 2 बच्टाच्याची 4 2 104 वर महामाच्य ।

<sup>3</sup> की पुरुष्ठा 4 प्रतिकार 2 8 ॥ 5 की पुरुष 15 ॥

<sup>6</sup> रामायस विध्वनमानाण्ड 43 11॥ 7 रघू 6 45 ॥

ह सभा सभापने 31 2 म

मथुरा (मथुरा) यो । इसा देश के नाम स असिद्ध शौरसेनी प्राकृत यहा की लोकसभा रही, जो प्राकृतीं में सबसे प्रमुख है।

# 56 शूर्पारक-

पादलाब्तिक में शूर्वारक जनपद का उस्तेख है। यहा की स्थियों को गौर्पारिका कहा गया है। इस जनपद की एक वेश्या उज्जीयनी में रहती थीरे। शूर्यारक जनपद का मुख्य नगर भी शूर्यारक कहलाता था

पूर्णरक का उत्लेख प्राचीन साहित्य में भनेक स्थानी पर है। महा भारत की एक कथा के अनुभार पहले गढ़ प्रदेश समुद्र के भारत था। परन्तु समुद्र ने इसकी परपुरान के निवास के लिये सानी कर दिया। और यह प्राप रात के धन्तान रहा<sup>3</sup>।

बीड काल में सूर्णरेक का महत्व रहा। विक्यावनान में इसका उहलेख है। श्रावस्ती के अ्यापारी यहा प्रपत्ता मान देकर जाते थें। प्रशोक के समय में भी इसको महत्व प्राप्त था। उसकें 14 शिलालेखी में से एक यहा प्राप्त हुमा है। श्रव्यक्षीय के अनुसार भगवान् बुद्ध ने सूर्णरेक की याजा की थीं वायुपुरासा ने अपनान्त में स्थित नूर्णरेक नगर का उत्लेख हैं। सम्भवत यह पूर्णरेक नगर और पांदताहितक का सूर्णरेक जनपण एक हो। समने हैं।

शूपरिक की पहचान चतनान नालशोपारा से की गई है यह बस्बर्ड के समीप याना जिले के बारार्गत है।

# 57 समन्तपचक-

भटटनारायण न समन्तपबक क्षेत्र वा उल्लेख क्या है। युधिष्ठिर ने मादेश दिया कि गुरतबर कारे समतपबक में दुवींग्रन की खोज करें।

समत्त्रवक्क को विविध् तीयस्थल माना गया था और यह सरस्त्री कें तट पर था। वत्तराम और कृष्णु ने इसकी यात्रा की थी। कुरशेत्र तथा इसके जारों भीर का प्रदेश समत्त्रवर्षक था। "महाभारतः म एक स्थान पर कुरशेत्र को ही समत्त्रवर्षक कहा गया <sup>57</sup>।

6 बेएरि पूर 222 रा 7 मधा शत्यपर्व 53 1-2 रा

<sup>।</sup> पादपुर 193ा। 2 ततः पुर्वारक देग सायरस्तस्य निर्मय । सहता जामदा यस्य साध्यरा तमहीतलम् ॥ मधा दार्गलयन 49 66–67 ॥

<sup>3</sup> दिव्यावदान २१ ३-४ ॥ ४ बुद्धचरित २१ २२ ॥ ५ बायुपुरास ४५ १२८॥

म्राप्टे के सनुखार वर्तमान कुच्होत्र जिला **मोर** इसका समीपवर्ती प्रदेश ही समन्त्रपञ्ज वा<sup>र</sup>।

58 सिन्ध्-सोदीर-

सिन्धु-सोवीर जनपरों का उल्लेख एक साथ भी हुमा है धीर धलग ध्रत्य भी । सम्भवत ये दोनों जनपद विभिन्न नासों में एन ही सासन के भनत-गैत रहे होंगे । गुधिष्ठिर के राजसूब बज में सिन्धु देश के घोटे धीर सौबीर के हाथों उपहार के रूप में विवे तसे थे । 'विष्णुपुरस्य' में भी दन दोनों जनपदों भी एक साथ दियति का उल्लेख हैं। इद्यामन् के शिनालेख में सिन्धु-सौबीर को एक साथ जीतने ना वर्णन निवा गया है। प्रतिम्यु जनपद स्वेति सिन्धु नदी के दोनों धोर दक्षिण में समुद्र की सीमा तक बी तथा सीबीर दससे पुत्र में था।

सस्ता नाटको में विषयु जनवर का उल्लेख सर्वेक स्वानों से हुमा है।
महाभारत काल से वहां का राजा जायदा बा । वह दुर्वीयन का भाई बाँ।
"मुद्दारमात्त्र में तिल्कु देश के पाज जायदा बा । वह दुर्वीयन का भाई बाँ।
"मुद्दारमात्त्र में तिल्कु देश के पाज जिल्हु के वा वहां है। दुर्व मुन्तायसे हुमें
प्रधान सहायक राजांत्री में धाँ। इस स्थान के बोढ़े प्राचीन समय से यहत
प्रविद्ध भैं। इसी कारण घवक का एक पर्याय सैन्यन भी प्रविद्ध हुमा। यहा
उपलब्ध समक्ष को भी से यब वहां बवा है, वो स्वयंत्री सर्वेन्द्रेट माना
जाता है।

सिन्धु जनपद नी पहचान बर्तमान सिन्ध प्रदेश से की जाती है। प्राचीन समस में इस जनपद का विस्तार बहुत था। यह सिन्धु नदी के दोनों तटो पर दिलाए सदुद्व से लेकर उत्तर से नयक की पहाबियों तन विस्तृत था। कार्यिदास विकास नियम है नि निम्बु प्रदेश ने चन्टानी थागों ने सक्त के प्रदर्श ने सैन्यद निलाओं को चाटा था।

सीवीरो हस्तिप्रयुक्तान् रथास्य त्रियतान् वरान् । जानरूपरिष्कारान् मिखरनविश्रुवितानः ॥ गमा संभापवे बच्चायः 51 ॥

4 सीविरा संन्धवा हुंगा जास्वा कोशनवासिन । विष्णुपुराण ॥

5 मानतेतुराष्ट्रवस्त्रमंहकच्छिक्युगीवोरकुकुरापरान्तिवारीना समग्रासाम् । रद्रवामन् वा शिलालेख ॥

<sup>1</sup> प्राप्टेडि प्रपेन्डिक्स पृ॰ 1629 ।। 2 भागवसपुरासा 5 10 1 ।।

<sup>3</sup> सै प्रवाना सहस्राणि ह्याना गव्यक्तित्व । ग्रद्भात् सैन्यतो राजा हेममास्य शब्द्धातात्र ।। सौतीरो हस्तिप्रियंत्रतात् रथास्य विश्वतान वरा

<sup>6</sup> वेशो 4 2, पच्या 42 ॥ 7 मुद्राा 20 ॥ 8 बारता 14 ॥ 9 रघू 5 73 ॥

सौबीर जनपद का पृथक् उल्लेख भी सनेक स्थानी में हुसा है। भास के प्रमुखार सौबीर जनपद का जाजा वैरन्स्यनगर के राजा का यहनोई था। सीवीरराज के पुत्र अविमारक और वैरन्यनगर के राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरङ्गी की प्रसायगाया ग्रविभारक नाटक मे है। सीवीरराज ने ग्रपने पुत्र के लिये कुरद्भी को मागा था। शापवस अविमारक विरूप हो गया, किन्तु कुरद्भी के प्रति प्रगाय के कारण वैरन्त्यनगर या गया। यहा सयोगवदा उसकी भेंट क्राफ़ी से हो गई भीर दोनों ने गुप्त रूप से विवाह बर लिया"। भास ने इस नाटक मे सीवीर का वर्णन सिन्धु से पृथक् विया है, इससे धनुमान होता है कि सिन्धु-सीबीर कभी तो एक शासन के अन्तर्गत रहते होगे और बभी असग असग राजाभी के शासन में हो जाते होंगे।

सौबीर जनपद सिन्ध जनपद के पूर्व मे या। इसके धन्तर्गत मुस्तान भीर फालावाड के क्षेत्र रहे होगे। बी सी ला के प्रमुसार सौबीर जनपद सिन्धु भीर वितस्ता के मध्य मे था"। वनियम इसको सम्वात की खाडी के कार नानते हैं। विजयेन्द्रकुनार माधुर ने पश्चिमी समुद्र रे पूर्व म गुजरात से मस्तान तक के प्रदेश को सीवीर के अन्तर्गत माना है। ग्रीक सराकों ने इस जनपद को सोकीर और ओपीर नाम से सिला है। 'अग्निप्रराण' मे मर्गन है कि सीबीर राजा ने मैन्नेब नाम के पुरोहित न देविका के तट पर विष्णु नामन्दिर बनवामा वा<sup>क</sup> । सम्भवतः मुलनानं ना प्रनिद्धं सूर्यं मदिर वहीं है। इसमे विद्या के साच सूर्य की मूर्ति भी प्रतिष्ठित हुई।

59 सिहल-

लड्डाडीय ही मौद्ध माल में सिंहन ने लाम से प्रसिद्ध हुमा था। 'महाय' नी एवं कथा के धनुसार सिंहन के प्रथम भारतीय राजा की प्रश्नति सिंह ते हुई थी, झत इस डीप या नाम सिहन हुया । सिहन वा बर्सन सका में प्रस्तक में हो चुका है।

60 सुराष्ट्र-

राजदीगर ने मुखब्दु जायद का उल्लेख किया है । 'बाध्यापीमांगा' में इसका विक्तृत वर्णं व हैं। द्वारायती (द्वारकापुरी) दशी जनत्व में हैं।

<sup>।</sup> सबि पू॰ 21 ता 2 बहा पू॰ 161 ता 3 हिरमोहद पु॰ 296 ता 4 कवोए पू॰ 569 ता 5 सोनारराजार पुरा मेकेवासुत पुरोहित । तम माजान विच्ला कारित हैनिकामटे ता सनिव्यस्त 200 6 ता

बारा 3 63 म 7 कारत 85 19-24 म

भूराष्ट्र का उल्लेख प्राचीन शाहित्य मे प्रचुर है। यह मौयों वे शासन मे रहा था। यहा ना प्रमुख नगर गिरिनार (जूनागढ) है। 'पद्मपूराशा' मे सराष्ट्र को युजरात के अन्तर्गत बहा गया है। परन्तु 'भागवतपुराएा' इन दोनो मो श्रलग बताता है"। 'महामारत' मे सहदेव द्वारा सुराष्ट्र को जीतने का घर्णन किया गया है<sup>3</sup>। गुप्तो के जासन में सुराप्ट उनके साम्राज्य के ब्रम्तर्गत रहा था । यहा के निवासी उज्जयिनी में देखे जा सकते थे । जुनागढ में स्तन्दगुष्त (455-467 ई0) के एक शिलालेख में सुराष्ट्र की सुदर्शन भीम नी मरम्मत ना उल्लेख हैं । स्द्रदामन् के मिरिनार के शिलालेख मे मुराष्ट्र की विजय का वर्णन किया गया है । सुराष्ट्र की पहचान यसेमान काठियाबाड से, जिसकी शब सौराष्ट नाम दिया गया है, का जाती है।

\_\_\_\_

<sup>1</sup> मद्मपुरासा 1922 ॥ 2 भागवतपुरासा 1 10 34, 1 15 39 ॥

<sup>3</sup> महा सभापके 31 62 ॥ 4 पाद प्० 152, 160 ॥

<sup>5</sup> प्राभास्य पु० 76 n

<sup>6</sup> स्ववीयांजितानामनुरक्तप्रकृतीनाम् ॥ शानतं सुराष्ट्रस्वभ्रभृगुकण्छः सिन्युसीवीरकुकुरापरान्तनिपादीनाम् ।(मिरिनार के विसालेख से )।।

# भारतीय राज्य एवं विदेशी जनपद

सस्कृत । नाटको में कुछ धूपसे कावयों क वर्णन हैं, जिनका सम्बन्ध कुछ बिगिय्ट जातियों से हैं। ये जातिया प्रियकासत वत्य हैं। इतसे हुक सर्पदेशों के धन्तर्यंत भी गिनी जा सकती हैं। इतका सक्षेप में वर्णना करना जातवर्षक होने के साथ ही दोकक भी होता।

# 1 भाभीर-

सामीर जनश्द की मधाना परिचयी मारत के जनश्दों में कही गई है। सामीर जाति का निवास होने से वह जनश्द सामीर कहनाया। यह गुप्त नाम्राज्य के सन्तर्गत रहा था। यहा का राजकुमार नमूरदल उज्जीवनी में रहता था।

'महाभारत' के जनुसार प्राभीर जनवह की स्थिति परिचनी राजस्थान विश्वित होती हैं। गुजराज ने शीखाएं। पूर्वी माग को भी क्षाभीर कहा गया हैं। हालेमी और देवीस्थत के अनुसार खाओर का सुरावह ने साथ पितक सम्बन्ध था। हानेभी का कथन है कि तित्यु नदी खाओर देश में बहुती है। 'महाभारत' के एक वर्णक ने प्रतीन होता है कि प्राभीर खाति के सोग सोच-माय के निकट सरक्वती के तट पर रहते थें। समुद्रगुज्ज की इमाहाबार प्रपत्ति सं वित्ति होता है कि उसके समय खाओर खाति दिसाए परिचम मारत की तपुछा शक्ति थीं।

2 市宝-

्रमधीन भारतीय साहित्य भ कडू जाति का उत्लेख विदेशी माक्रमण् कारिया के रूप में हुआ है। इस जाति का मूल क्षान अडून प्रदेश (वर्तमान

<sup>ि</sup>पाद पृत्र 159 ।। 2 सभा 9 37 1 ।। 3 ऐना पृत्र 66 ।। 4 सभा सभापने काम्याय 31 ।। 5 प्रशासा प्रत्य 144 ।।

सोगबियाना) नहा नया है। इसमें वर्तमान प्रकगानिस्तान का उत्तरी भाग ग्रीर उदस लगा हुग्रा रूप का दक्षियों। भाग सम्मिनित से। 'भागवतपुराए' में पर्यंतर जातियों में वन्द्वों ना माम भी साता हैं। 'वादताडितन' में वर्यंत है कि सार्वभीयनगर (उज्जीवनी) में बन्द्र जाति का वान्द्रायन एवं चित्तरात हरिस्तन्द्र नाम का निवास करता था?।

#### 3. FITEFT-

शारिक्र वाति वा उक्तेख महाभारतकार न विण्य तथा दक्तियों भारत की सनेक धार्येतर जातियों के मध्य किया है?। वारस्करों को धार जाति से वाहिक्त समक्ष गया था। 'वीषायन यमंत्रून' के अनुसार साहणा के मिण्य नके पर जाना विका था। इनके साथ यदि स्थ्यक हा भी जाने ता सुद्धितसमार करता चाहिए'। गर्यकाल के के धनुसार मंत्रून राज्य (कृतिन्द्र मेदी) के दक्षिण नगरा ना नारकत ही प्राचीन कारस्कर वहलाता था। यह भूववती से 10 मीन दूर जैनियों का एक प्रक्रिय सीय है। सकुललायाव साहगी था। यह भूववती से 10 मीन दूर जैनियों का एक प्रक्रिय सीय है। सकुललायाव साहगी था। यह भूववती से 1 जीनुसीहक्तर जाति प्रजाब से धाई वी शीर मध्याति का एक प्रस् यो। । को उक्लेख हुमा है । मनपराज पुत्रवश्यों ना दक्तव पुत्र वश्यों का प्रकृति से । मनपराज पुत्रवश्यों ना दक्तव पुत्र वश्यों का राज्येत

#### 4 किन्नर-

नितर बाति का उल्लेख गानविद्या में प्रवीश बनी के क्य में उपलब्ध होता है। कच्छ के मामुमें की किस्सी से उपमा दी बाती थीं। अवसूति न गायमाद पर्वत पर निजयी का उल्लेख किया है। साम के प्रयोग्धा तौटते सामय सक्केश्वर में म्रावेग से किससी ना एक बुगन उनकी स्तुति करने प्राया मार्ग।

कार ने वर्णन से मह साट है कि किल्लर वाति हिमालम के उत्तर-परिवम क्षेत्र में निवास करती थी। यह सङ्गीत में कुगल वी। येशों का राजा सिसकी राजधानी अलवा थी, दनवा अधिवित था। अमरशास में कुबेर को किसरेखर वहा गया हैं। किम्मुस्य पवत (विमुट) कोर गन्ममारन हमना

<sup>1</sup> भागवापुरास 2 4 18 ।। 2 पाद पूर्व 179 ।।

<sup>3</sup> मभा कल्पवं 44 43 श 4 वाषायन धर्मसूत्र II 1 32 ॥

<sup>5</sup> शहुरुतारा राव द्वारा सम्पादित कीमुदीमहोत्सव 1952 मा इन्ट्राहक्शन पृ० 4 ॥ 6 मी 4 6 ॥ 7. देवी पू० 963 ॥

<sup>8</sup> यहा 7 25-26 ।। 9 समरकाथ 1 69 ।।

निवास था। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश का उत्तरी भाग निसीर वह-लाता है भीर यहा के निवासी विश्वर हैं। इनकी बोली किन्नरी कहलाती थी। राहुल साकृत्यायन के अनुसार विव्यव की सीमा पर सतलब की ऊपरी घाटी का 70 मील लम्बा बीर लगभग इतना ही चीडा प्राय 3000 वर्ग मील का क्षेत्र किलर प्रदेश है। पहले की रामपुर बुशहर रियासत इसी के भन्तगंत थी। प्राय सभी समातीचक हिमाचल के वर्तमान किसीर को ही किसर-प्रदेश मानते हैं<sup>3</sup> परन्तु किन्नरों का सम्बन्ध प्राचीन साहित्य में हेमकूट मीर गन्धमादम से विशेष रूप स वर्षित है, जो बतमान गढ़वाल में स्थित है। इससे विदित होता है कि प्राचीन समय मे यह निचर प्रदेश उत्तरी गढवाल भौर उत्तरी हिमाचल-प्रदेश तक विस्तत रहा होगा।

#### 5 किरात⊷

प्राचीन भारतीय साहित्य न किराती का बहुवा उल्लेख हुमा है। वरानो से प्रतीत होता है कि किरात बन्य जाति थी जिसका निवास हिमालय तथा विन्न्य दोनों पर्वक्षीय क्षेत्रों म रहा था। राजशेखर के प्रमुसार किरात लोग विरूप क्षेत्र मे रहते थे। वे शिकार करके अपनी जीविका का निर्वाह करते थे । इनका बीरत्व प्रसिद्ध था और इनको सेनाओं ने भरती किया जाता था। 'मुद्राराक्षस' के बनुसार किरासी की सेनाओं ने नलयनेतु के नेतृत्व में कूसुमपुर का वेरा डाला वा"। 'शादतादितक' से किरातों के सार्वभीम नगर (उक्जियिनी) म रहने का उल्लेख मिलता है । हवं ने बर्शन किया है कि किरातों का अन्त पुर के सेवकों के रूप म नियुक्त किया जाता पा<sup>4</sup>।

'महाभारत' के धनसार निरात आयंतर थे<sup>ग</sup>। वे सम्भवत हिमासय के दक्षिशी दलानी पर निवास करते थे। इन्द्रकील पर्वत पर सपस्या करते हुए सर्जन को शिव और पार्वतीन किशत किशती के रूप में दशन दिये थे।

भनेत समाशोधको ने किरातो को मगोल जाति का माना है। व भासाम से बादमीर तक हिमालय वी तराइयों ने फैले हुये हैं। भाष्टे के

<sup>1.</sup> किसर देश म प॰ 1. 16. 347 m

<sup>2</sup> भारत सावित्री पू॰ 136, हिय जिल्द 2 पू॰ 296 ॥ 3 वारा पू॰ 379 ॥ 4 भुदा पू॰ 54 ॥

<sup>5</sup> पाद इलोक 24 11 6 रतना 2 3 11 7 ममा बान्तिपर्व धन्याय 65 11 8 प्राभाभू १८५ 40 पर वातिक्षार चादुज्यों का उच्दत, हिस १० 71,भारत

वा अनुजातिया प्र= 46, 49 ॥

धनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्र विलहृट और धालाम किरातो के मुख्य क्षेत्र ये । 'महाभारत"योर पुराखो में किरातो को पूर्वी क्षेत्रो ना माना क्या है। धावनेत्र ' में किरातों का उल्लेख हुमा है। इनको हिमालय के पूर्वी लेगों की उपस्यकायों का माना गया है । रचुवय में भी किरातों का उल्लेख बह्यपुत्र की घाटों में हैं। ि सम-

प्राचीन भारत में खसी का बहुधा उल्लेख हैं। महाभारत युद्ध में लसी के भाग लेने का वर्णन मिलता हैं। 'बार्कण्येय पुराण्', 'भागवस— पुराए' मीर 'राजतरिङ्ग्राण्' में भी इस जाति है तथा इसके स्वामी के वर्णन हैं। विद्याखदत वर्णन करते हैं कि सलयकेंद्र की सेना में खस तैनिक भी हैंग्रा

सामाध्यत लही का प्रदेश मध्य हिमालय माना यया है। हसने पुमायू तथा परिजयी नेपात काते हैं। सार एस परिज्य का क्यार है कि लया तामा कुमायूँ ना पर्वतीय ठोक का। जी जी तरकार का ध्रत है कि लाते का मुक्त स्वाम जाध्यीर के पर्वतीय ठोक ये तथा नहा हत तथस इन लोगों नो लावक कहा जागा है!!। वहीं ये पूर्व की और बढ कर ये लोग कुमायूँ और गडवाल में केंते होंगे। साथ हिमालय के पर्वतीय दोतों में सनेक उच्च जातियों के रक्त में लाव रनत की बात प्रतिवादित की गई है। प्रधिकाय इन में से अभिय हैं। हुए काह्यण भी लग्न रक्त से सम्मित्य कहें जाते हैं।

यह भी वहा जाता है जि सच्य में सुहिस्सम बाज मराो से ब्राह्मान्त होने पर भारत के कई राजवशी ने इस प्रदेश में ब्राकर छोटी-छोटी रियासर्ते दना सी थी। इनके साथ भागे वाले सैनिक ही सब कहलाये।

#### 7. neud-

प्राचीन साहित्य में गन्यवीं ना विशेष उत्सेख है। गन्यवीं के राज्य हिमामय-दोन में बहे गये हैं। इनका राजा विशेष्य था, जो दवराज इन्द्र का विशेष पारिषद् था। 'काश्यारी गद्यकाव्य की नायिकार्य महास्वेता धीर

l धाष्ट्रेडि धपेन्डिक्स यु० 41 H

<sup>2</sup> स किरातैश्व चोनैश्व वृत प्राख्योतियोऽभयत् । महाभारत समापवं 26 9 ॥

<sup>3</sup> पूर्वे निराता यस्मान्ते । निरातुपुराण् 2 3 8 ॥ 4 ऐमा पृ॰ 290 ॥ 5 रपु 4 76 ॥ 6 सभा होणुपर्वे 121 42-43, लक्षोमपर्वे 160 103 ॥

<sup>7</sup> मार्कण्डेयपुराण पू॰ 345 ॥ 8 मानवतपुराण 2 4 18 ॥

<sup>9.</sup> राजतरङ्गिणी 1 317 ।। 10 मुदा 3 12 ।। 11 क्योएमि पू॰ 36 ।।

कादम्बरी सन्वर्कराजबुमारिया ही थी। मन्चवीं को मानविवा से मित प्रवीस माना जाता था, भत मानविवा से घवील व्यक्ति की लीग गन्धर्व भी कह देते थे।

राज्यों को दिब्द शक्ति से सम्पन्न भागा गया है। इनकी भएना धर्ष देवों में भी गई थी। डाठ रानेम रागव का कथन है नि यह सोमपान करने बाजी जाति थी, धत आयं इनसे सोम खरीदते थें। गथवर्ज प्रदेश की दिवति गथमान और सुमेर के क्षेत्र में कैलास के बांकाए—परिवम में मानी गई है। बररीनाय से लेवर कैलाख तक ना की गणवर्ष प्रदेश कहा जा सकता है।

पुराणों के धनुसार गन्यर्व काति इन्त्र के आधीन थी। उसने चित्ररम का गन्यर्वो के राजा के पर पर अभिगिदत करके अनेक दिव्य शांक्रियो का स्वामी बनाया था?। विशिष्ट ग्रवसरो पर बीरो की स्तुति करने के लिये गन्यर्व मैदानी क्षेत्र) में भी आते थे। दिव्य गन्यर्वों ने राम—सीता नी स्तुति की थी?।

'रामायएा' के बुद्ध वर्णनी के धनुसार यन्वयं प्रदेश की हिस्सित गान्वार प्यवयं प्रदेश की स्वांगेत प्रतिम्म होती है। यह सिन्धु नरी के बोनो तटो पर विस्तृत था। केकय जनवर के राजा पुराधित के नक्ष्म से अरत में राज्य की परावित किया पा सदनन्तर उचने सिन्धु के पूर्व में सदसिता में प्रार्प पुरा का की भीर परिचम में पुक्तानती (ब्राप्तृतिक चाराह्डा) में पुक्ता ना राजा बनाया था'। कालिदास से भी सनेत दिया है कि गन्ययों ना देश सिन्धु है। इससे अनुमान हाता है कि पाइस्तान के चतमान रावसप्तियों जिले में सार दिसा ही कि से किस सिन्धु तरी नो पार करके पेताबर जिले में पारस्वशातक ना गन्यसं प्रदेश किस्तृत था।

गेन्सर्व प्रदेश की स्थिति येखिए इस प्रस्ता में शान्धार प्रदेश के घन्तार्गत कही गई है, तथापि शानिकता में प्रवील व्ययदेव शन्धवे जाति का निवास निमालय से ही माना जाता है।

8 तथार-

दयामिलन ने सार्वभौमनगर (उज्जीयनी) वे तुवार जाति के लोगो की उपस्पित का उल्लेख निया है । सभी के पक्चात् भारतवर्ष पर नुपाएं। ने

<sup>1</sup> प्रामापद भूमिका पुर सा।।

<sup>2</sup> भवतंब गन्पर्वराज्याधिपत्याभिषेत्र इत्तमहाप्रसाददिवत्ररथ । महा पू. 173॥

<sup>3</sup> वा प्॰ 245 ॥ 4 रामायता उत्तरमाण्ड 101 11 ॥

<sup>5</sup> रपूर्वे 5 87-88 ॥ 6 पाद इता∓ 24 ॥

माजमए। निये थे। बुवाए। सम्राट वनिष्क का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है, जो ईसा की प्रथम शतान्दी में हुए तथा जिनकी राजधानी पुष्पपुर भी। नुषाएं। की ही एक बास्ता तुषार हुई।

दुगारों का उल्लेख "सहाभारत" में हुआ है। इनका सूत पुरुष ऋषिक या। सर्जून ने सनती दिनिजय यात्रा से ऋषिको को जीता वर्गा। सिक्यु-सर्गोत्तरपुरराख्" वीर 'गरुडपुरराख" में सुवारों की दिवादि पदिनमीलर में कही गई है। 'महाभारत' के सनुवार यहां के चीक वहुत सिद्ध देंगे।

तुपार क्षेत्र की पहिवान प्राप्तिक तुस्वारिस्तान ( वीनी तुर्विक्सान-तिवस्यों ) से की नई है, जो इनका यून स्थान साना जाता है। इसकी सीनामें वैविद्धा तक वैली हुई थी। सावस्य नदी इसके मध्य से से कहती है। इस तस्य के भी सकेत मिनते हैं कि तुपार तीम काश्मीर के उत्तर से सम्ब्रा एशिया म उहते हैं

दाशेर-

दारेर जाति ना भी प्राचीन साहित्य ने उत्लेख हुमा है। इस शांति से जीग प्राय मञ्जूनी पकड़ ने पा काय चरते थे। विजितका ने वर्णन किया है जि बुलिस्सी, दावरी और दाविरों की महायता से करवाणावर्षी ने घनने राज्य की पुत्र प्राप्त क्या वार्ष।

विकितमा वे कथन के अनुसार दाशेरों के यसाराज्य की स्थित वर्तमान मध्यप्रदेश वे विरुध्य क्षेत्र में रही होगी।

पास्ताधितन' में जिन बाबेरको का उन्हेस है तथा जिनका वर्णन प्राचीन भारतीय सनपदो में किया गया है, वे विजियन इरार वर्णित वाहोरों से भिन्न प्रतीत होते हैं। वामेरक यक्तियानी सम्य लोग प्रतीत होते हैं, जबकि बाहो से में गुणना जन-प्राचियों में की जा सकती है।

#### 10 निषाद-

भारतीय जन-वातिया में निपादों का अमुख स्थान था। इनका मुख्य कार्य नीका चनाना भीर सात्रियों को नादों के पार उनारता था। वनी नी भार जात हुए राम को निपादों के राजा गुहुन गया नदी के थार उताथ था। विकार करके नी या नोज धारी जीविका खरिता करते थे। बासमीन को

<sup>1</sup> मभा सभाषवं 27 25-27 ।। 2 विष्युधर्मोत्तरपुराण 1.9 8 ।।

<sup>3</sup> सम्बद्धराण 55 16 11 4 मभा सभावते 51 30 11 5 कहिना पूर 1011 6 को पुर 33 11 7 उस्त 1 21 11 8 नारा पुर 369 11

'रामायण' की रचना करने की प्रेरणा उस समय मिली अविक एक नियाद ने क्रोंच पक्षी को बाए से बीध दिया या। इससे बाल्मीकि के हृदय मे कहणा का भाव उत्पन्न द्वारा थां!

'रामायंग्' के बर्णनी व प्रतीत होता है कि उस पुग में निवादी का राज्य स्वकीय स्वतन्त्र रहा होवा। उनकी राजधानी प्रश्नुबेरपुर थी। यह राज्य कोशस जनपद के दक्षिण पिवचम में प्रवस्थित था। कौशस राज्य से निकस कर राम निवाद राज्य में से होकर दक्षिण की धोर बनी में गये थे।

परन्तु 'महाभारत से नियाद राज्य की स्थिति कुछ निम्न प्रतीत होती है। यह राज्य सम्भवत भारत के पश्चिमी प्रदेशों में, बतमान राजस्मान के छत्तरी क्षेत्र तथा हिर्माएत के बिलए में रहा होगा। ये नियाद माय परस्परामी से बाहर थे। सहदेव ने नियादों को जीता यां। सरस्वती नदी इस सूर्म के झम्प बहाती थी परन्तु नियादों को के समर्थ दोष से बचमें के निये बहु भूमि के झम्प कर सहता थी परन्तु नियादों के नियोग दोष से बचमें के निये बहु भूमि के झम्प प्रतिकृति होती है। इसमान के निर्माण प्रतिकृति (120%) में राज्य विस्तार के अन्तर्गत परिचमी लेज में नियादों की भी गएनता की गई है।

गुप्त काल से निवास के स्वतन्त्र राज्य धौर नगर प्रवस्य रहे होंगे।
'पादताडितक से निवास नगर का उल्लेख हुआ है । परन्तु इस नगर की
सवास भौगोलिक स्थित को जानना कठिन है। मैक्टानल का विचार है कि
प्राचीन शाहिरस में प्राचैतरों को सामान्य रूप से निवास कह दिया गया है।
बत्तेमान समय से कोल, मुण्डा, भील झादि जातिया इन्ही की सन्तान है।
वासुदेवगरण अववाल के अनुसार आयों के साथ निवासों के मधुर सम्बन्ध
से सीर उनके निवास वार्यों की सीमांको तक विस्तत वें?।

मा निषाद प्रतिका श्वमनम शास्त्रतो समा ।
 मरक्री-विमयुनादेकमवधी काम मोहितम्। रामायण वालवाण्ड प्रथम ग्रव्याय

<sup>2</sup> मभा समापर्व 31 5 । 3 वही 130 4 ।।

<sup>4</sup> स्वधीयर्जिजनानामनुरक्तप्रकृतीनां सुराष्ट्रव्वभ्रमध्यप्रकृतिवीरवृकुरा परान्तिभादादीनाम्... ॥ 5 पाद धलोकः 124 ॥

<sup>6</sup> Th, word soums to use not so much a particular tribe but to be the general term for the non Aryan tribes who were not Aryan-controlled

वैदिक इन्टेक्स, नेम्स एण्ड ग्राब्जेक्ट्स स निपाद ।

<sup>7</sup> भारत की मौलिक एकता-प्रयाग 1954 प॰ 127 ॥

# 11 . यस-

प्राचीन साहित्य से यको ने प्रचुर वर्णन हैं। इनका निवास कैवास पर्वेस की सलहित्यों से था। अनका राजधानी थी। यका प्रति दाकिशाली जाति रही होगी। धत इनका पूजन धर्य देवने में रुप से किया जाने लगा या। दुवेर इनका राजा था। यक्षो की राजधानी वा वर्सन सनका के प्रसार में किया प्रया है।

# 12 विद्याधर-

कवियों ने विद्यावरों ना भी वर्णन क्षित्र है। साहित्य में इनको दिख्य सर्तियों का स्वावी माना गया है। इनका स्वान उन्हें हिमानस शिक्षरों में रहा होगा। वालिदास ने विद्यावरों की प्रेम गावाकों का क्षेत्र दिया है। वे समनी प्रेमिशन के किया निकान करते की। विद्यावरों की प्रेमिशन के त्या मीजनमाँ पर गेक ने प्रेमगावाकों लिला करते थैं। विद्यावरों की सराव्य देवी विद्या थीं। यह जाति वैज्ञानिक रूप से भी समुप्त थी। साहित्य में इनको विद्याय यन-विद्यावों ना साता और विभानों का स्वामी माना गया है। प्रवस्त्र किया उत्तर स्ववस्त्र में वर्षात निया है कि एन विद्याय प्रतान के प्रमान में स्ववस्त्र में वर्षात निया है कि एन विद्याय प्रतान के उत्तर संक्ष्यों पत्र को प्रसान में स्ववस्त्र प्रसान के किया ने विद्याय प्रतान की किया ने विद्याय प्रतान की किया ने विद्याय स्वान की स्ववस्त्र में व्यापन नायिका की किव ने विद्यायर जाति का स्वताया है।

साहित्य से तथा विशेष रूप से नाटकों में विद्याचरों का निवास स्थान कवे दिमासम क्षेत्र कहें गये हैं। यहां मन्यक्तिनी और भागीरथी का उद्दान क्षेत्र है तथा गन्यमादन आदि की उप्तवामिं विश्वमान हैं। इस भ्रामार पर उत्तरी गढ़वान क्षेत्र को विधापर जाति का विशेष रूप से निवास कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में भागीरथी, अनवनन्या आदि निटयों का उरुलेख होने से विश्वायरों के राज्य की दियति उत्तर गढ़बाल मानना प्रथिक उपयुक्त है।

# 13 शवर भीर पुलिन्द∽

बस्तत नाटकों में बबर क्षया पुलिन्द जातियों का बहुधा सहीन है। ये तोन विनय्स पर्वत में रहते कें। अर्जेन विदानों ने हकका निवास विजय क्षेत्र में प्रतिपादित किया हैं। 'सहाजारत' ये इनवी राजना सावेत्ररों में हुई है। इनके स्वतन्त्र प्रदेश ये। याणि इन पर वार्विभीन बाधियस्य साथ राजाझी वा

<sup>1</sup> प्रिमित्रान सन्तम यक स 2 जुबार 1 ll स 3 या पृ० 219-220 स

<sup>4.</sup> उक्त सरु 6 ना विष्तम्मकः ॥ 5 वारा 4 45 ॥ 6 ज्योएमि पृ० 63 ॥

पा, परन्तु धान्तरिक प्रधासन में वे स्वतन्त्र थे। धार्यों नी राजनीति में भी वे माग सेते थे। विज्ञितना ने वर्षोत किया है वि मगय ने दक्षिण-पश्चिम सीमान्तो पर स्वर साथा पुलिन्द जातिया निवास करती थीं। मगम पर चन्नदेन ना सीमान्त हो जाने पर करवास्त्रका ने मन्त्री मन्त्रमून ने सपने राजनीतिक पद्य-त्रों में सन्ती सम्मितित करने कर्यास्त्रका नी सिंहामन पर प्रसिद्धित करता वर्षे।

शक्तिमद्र ने बिन्ध्य क्षेत्र में रहने वाली सावर भीर पुलित जातियों का उनेज किया हैं। वस्म भीर अवन्ती जनपदी ने मध्यवर्ती करों में ये जातिया रहती थी। इसने युवक आये राजांभी नो केनांभी में प्रत्यी होते थे। उक्तियानी की सेना में अनेक शवर थे, जिनके साथ युक्त करने ने लिये कमणवान् को तत्यर होना पढ़ाँ। उदयन को पकड़ने में निये मेंजे गये सैनिकों म गवरराज भी था। अनेक सावर इस युक्त में मारे भी यथें।

या रों गीर पुलि दो का विश्वय केलो में निवास गा, इसके उस्तेख मनेक स्थानो म हुए हैं। का निदास ने मनुद्वार, कुवाबती की छोड़ नर जब मधोष्या में राजधानी पुन स्थापित हुई तो दिन्ध्य ने पुलिन्द भेटे लेकर हुवा की देवा में मार्थ में शुरी हो। पुराणी तथा खन्य स्थानी पर भी इस तथ्य का प्रतिचाइन विया नथा है।

पुलित-हों का वर्णन हिमालय क्षेत्री से भी किया वया है। पर्लीटर ने पुलित्यों की हो छात्राओं का जयन किया है हिमालयन साक्षा और दिक्तणी दाला। हिमालय का लाला हिमालय के क्षेत्र में और दिल्ली साला किया किया में कि में में निवास करती थी। 'मही-।रदा' में पाण्डवों की सम्मादन यात्रा के साम्यवस्थ में पुलिन्दों के देश का वर्णन धाया है। सम्मायत यह स्पान कैलास और सिल्या के पढ़ाने का है। बल किहानों ने क्श्वन को है कि पुलिन्य कात्रि मुल कल में हिमालय दीव में रहती थी धीर इनकी एक शाखा दिल्ला की धीर कारी गई।

कुछ विद्वानी ने पुलिद और कुलिन्द कब्दी का सवानार्थक माना है। कुलिन्टो के सिक्दे हमीरपुर, सुधियाना, सहारनपुर कादि स्थानो पर मिले

<sup>1</sup> की पृर्वा । 1 2 बीएत पृर्वा । 1 अ वीएत पृर्वा 2 ।।

<sup>4</sup> रपु 16 19-32 ॥ 5 मत्स्यपुराण 114 48 ॥ 6 चहत्त्रपाहलोकसभूत 18 171, नादम्बरी-विन्ध्याटबी वर्णन ॥

<sup>7</sup> मार्कण्डेयपराण प॰ 316 ।।

है। इससे धनुमान हा सकता है नि जनका राज्य शिवालिय की ठन्छटियो ग्रीर पर्वेतीय क्षेत्र में विस्तृत था। 'यहामारत' में कृतिन्द जनपर ना उन्लेख है, जो नक्षा ग्रीर मन्दानिनी नो घाटों में फैला था। पाण्डवों ने हिमालय में ग्राते पर कृतिन्दराज सुनाहू ने उनका स्वापत रिया था। यर्तमान गडवास ना श्रीनगर क्षेत्र ही यह प्रदेश रहा होगा, मह अमुवान विशा जाता है।

14 हण-

प्राचीन साहित्य में हुणों ना भी पर्णन माया है। सस्कृत नाटकों में भी इनके सक्क्षेत निस्तर्य है। सहामारता में हुणों में देश को पारतीकों के समीपवर्ती वहां प्रसाद है। 'याकित्वकुम्यतक्ष के मुसार हुण देश कांभीर वे विश्वण मीर मक्देश ने उत्तर से वार्षी। हुएवे विर्तेष के बाली के अनुसार हुएऐ। का हमान पित्रमोनत भारत रहा था। कांभितास ने वर्णन निया है कि हूणों का राज्य मानसस (वस्तु) भीर उसकी सहायक नदियों ने प्रदेश से था। यह प्रदेश से कांभितास के उत्तर से था। यह प्रदेश से के कार-पुष्प प्रजुर होते थे। रुभु झार हाला हुणों पर लाग सवें।

हूं हुए। में प्राचीन नाल में भारतवर्ष पर प्रवस का क्षमण किये थे। सको के परचाद हुए। ही प्रवस का कालना हुये थे। उपर वे वर्णनी से यह अनुसान किया का सकता है कि हुए पहले सम्प्रा पांच्या से रहते थे। यहा से वीरि-धीर कारत ने परिचमालर प्रदेश की बोर वढत यथ। भारत में कपन साझावय को स्वापना करके थे यही बात यथे। भारतीय यम और सकति नो स्वीकार करने थे यहां वी वायुर्वण्य-व्यवस्था से सम्मितित हो। यथ। विद्वानी का विचार है कि हुए। वो राजपूर्वा वे 36 वसी से सम्मितित हर विद्या स्वामं ह हुए। वो राजपूर्वा वे उत्तेवस समुद्रयुक्त के समय कर सिसता है।

# विदेशी जनपद

संस्कृत नाटको में विदेशी जनपदा का र्याधन विस्तृत वर्णन सो नही है, तथापि कुछ जनपदों के सङ्कृत बवदय मिलते है। निम्न जनपदों के विवरण इन नाटनों में आये हैं—

विश्वा मे पृ0 257 पर महाभारत से उद्घृत ।
 वामिनिर्देश भागे मध्देशातयोत्तरे ।

हणदेश समास्यात हूणास्तत्र वसन्ति हि । शक्तिमञ्जमतन्त्र 3,744 ॥ 3 काभा भाग-1 प्0 103॥ 4 दी एवं याफ इंग्लीरियल यूप्ताज प्046॥

<sup>5</sup> ज्योएमि प् 0 10 ॥

# 1 चीन--

प्राचीन भारतीय साहित्य में चीन का क्यान बहुत हुमा है। 'रामा-यरण के किकित्या काष्ट (4513) और महाभारत के भीत्म पत्र (तदम सम्याभ) में बीन का क्यान हुमा है। चीन के राजा भगदत न दुर्गोमन के पक्ष में मुद्र किया था<sup>3</sup>।

प्राचीम समय गंभारत के भीन के साथ घनिन्छ हान्याध है। चीन है ज्यापारिक वस्तुवें भारतवय में घाती थी। गनमें चीनी दश्य बहुत प्रविद्ध थे। कालिदास न चीनी वस्य संराजनीय पताकाधों को यनाये जान का वस्तुत किया है। चीनामुक सुरवयान् ये घोर समुद्धजनी द्वारा पहुन बात से। पासती ने विदाह के समय समने पहुना चांग।

चीत के काय पायिक सम्बन्धों के शिविरिक्त भारत के विशेष धार्मिक धीर साक्कृतिक सम्बन्ध भी गृहे। भारत के यम प्रचारकों ने चीत में मारतीय प्रमुक्त प्रसार दिमा था। चीत से अनेक कीयवादी भारत में प्राये। इत्तेर द्वितसात भीर काहियान प्रयिक्त प्रसिद्ध हैं। चीत की दिखति भारत के उत्तर महिमातस के बार है तथा यह महादेश प्रयात महासायर तक विस्तृत है।

2 पारसोक-

पारसीन देश था उत्लेख सत्कृत नाटनो से सनेन स्थलो पर हुमा है। यहा ने नामरिक उज्जीयनी म देखे जा सनते थे<sup>4</sup>। सलयकेतु के सहायक राजामी मे पारसीक देश ना राजा मय भी था<sup>8</sup>।

'महाभारत में ययन, चीन, क्ष्मवाज, हूल बादि के साथ पारणीको माभी उपलब्ध हुआ है । वातियात ने रघुद्वारा इस देग को जीत सेने का वर्णन किया है । बहा रघुजल भाग सभी जा तकते थे, परन्तु के स्थल मार्ग से ही यय ।

प्राचीन वर्णना से प्रतीत हाता है कि विवेध रूप स प्रापुतिक फारत (ईरान) ही पारसीन वेस रहा था। बतमान समय के विजीविकान बोर प्रपानित्तान के बुद्ध शव भी जब बुव में पारसीन देश म सम्मितित रहे होंगे। पारसीक देश का उत्सक्त आरत के सीमा त जनपदी में हुमा है।

<sup>1</sup> मना समापर्व 23 19 ॥

<sup>2</sup> चीनाशुक्रमिव केती प्रतिवात नीवमानस्य । प्रभिक्षा 1 30 ।)

<sup>3</sup> सुमार 73 ॥ 4 पाद ब्लोब 24 ॥ 5 मुद्रा 1 20 ॥

ह मभासभापर्वन वस बाध्याय ॥ 7 रपूर्व 60 ॥ 7 रपूर्व 73 ॥

#### 3 यवन-

'यादताडितन' में वर्णेन है कि पारंसीको के साथ शक, मबन भीर सुवार भी उज्जीवनी में रहते वें!

सम्मश्त प्राचीन समय में मूनातियों को यथन नहां गया है। ये उदीच्य प्रदेशों (उत्तर-परिचय) में वस गये थे। 'काव्यमीमासा' में इनका वर्षी पाण्डु कहा गया है थे। 'काहाभारत' के धनुसाण काव्योज, सक, मह माबि के साथ यवनों में भी महाभारत पुत से प्रयोजन का पश निवा वारी। तत्वांत यवनों को धायवित से निव्यक्ति पुत्र कहते हैं '। 'महाभारत' में वर्षन है कि सहदेव में यवनपुर नामक नगर को जीतकर उनसे कर को एकत्रित विधा वारी। यदनपुर को पहुंचान मिध्य के अत्वेजनिह्या नगर से की गई है ।

#### 4 ছাগ-

इमामलिक ने वर्णन किया है कि शको को खार्वभौग नगर(उज्जिमी) में देखा जा सकता था<sup>7</sup>।

राको वा जरनेक 'रामायक् क, 'पाहाभारत' 'यहाभाष्य और 'मपु-समृति " में हुआ है। भारतीय परम्पराधों के सनुवार हैं जून प्रथम तहाक्दी में सकी में आक्रमण करके भारत में साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय विक्रमादित्य ने हनकी पराजित करके बाहर निकाल दिया या भी र इस देश को स्वतन्त्र किया था। सकी का सपना विशिष्ट व्यत्पद था। राजयोक्तर ने इसना नाम शानद्वीय स्वताय हैं<sup>218</sup> मार्चीन विवरणों के मनुसार सक लोग साकदाप क निवासी में तथा यह द्वीप अम्बुदीय के साथ जुटा हुता या<sup>32</sup>। साम्राज्य सही शह दीप है जिसकी ग्राचना सपन द्वीपों में की गई है<sup>328</sup>।

<sup>1</sup> पाद इलोक 24 ।। 2 काव्य 97 7 ॥ 3 कैहिइ भाग-1 पृ0 225 ॥

<sup>4</sup> प्राच्टाच्याची 2 4 10 पर महामाच्या।

<sup>5</sup> ग्रन्तासी चैव रोमाच यवनाना पुर तथा।

दूर्तरेव वशे वशे कर चैनानदागयत् । मभा समापवं 31 72 ॥

<sup>6</sup> ऐना पृष्ट 770 ॥ 7 पाद इलोक 24 ॥

<sup>🛮</sup> रामायणुः वालकाण्ड 5421।। 9 ममासमापर्व3217।।

<sup>10</sup> मनु 10 44 ।। 11 काव्य 149-11 ।।

<sup>12</sup> मर्निष्यपुरास भध्याय 149 ॥ 13 कहिवा पृ0 261 ॥

केल्ड बा।

मन जनपद या बानदीन की पहचान वर्तमान सोधिया (वीस्तान) स की जाती है। यह प्रदेश सीर धोर धामू (वहां) नदियों का सम्यवर्ती रहा होगा। वर्तमान समय में ईरान का उत्तर-विद्यमी भाग ही प्राचीन समय में साक हीए के पन्तर्गत माना बाता था। बको ने वहां को पार करके भारत-वर्ष पर प्राप्तमण विषये के सीर बपने साझाज्य की स्थापना की पी परन्तु भीरे भीरे उत्तरना पूर्ण कर के धार्यीकरण हो गया धीर वे यहां की जनता म प्रिमानय प्राप्त का नवं । वेरीप्तात के प्रमुखार सको की राजधानी मिननगर भी सवा उत्तर जनपद का समुद्रतरभी निवार बार्बिरयस व्यापार का बड़ा

<sup>1</sup> प्राचीन मुद्रा प्0 74-75 ॥

# नगर श्रीर श्राम

कृषि प्रधान भारतवर्ष में प्रसि प्राचीन काल से पानी का समुचित विकास हुया था। इत्तरवर्ती काल से सावादी तथा सक्यता वे विकास के सम्य ही नगरों की देवना भी होने लगी। आर्थिक तथा राजनीतिक पति-विधियों के वेन्त्रों के क्य से ये कार जनता के ससने निर्वे प्रमुख साकर्वण से। सक्कृत नाटकों ने भनेक नवरों और प्राची का वर्षों न सुष्टि स्का-रादि वर्णुकर के समुसार इनका विकास सहा दिया जा रहा है।

1 ग्रमरावती-

पुराणों में प्रमरावती भी प्रसिद्धि स्वर्ण की राजधानी के रूप में है। राजधान में इस नमरी का नारी पान के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि राजधा में माने जाने पर उपव्यक्ति, जायनती बोर धमरावती नगरिया सम-वेदना प्रस्त करने में नियों नका के पास बाती हैं।

मध्ययुग में धमरावती क्षान्ध की राजधारी रही। यह हुच्छा नहीं ने तट पर स्थित है। यहा सातबाहन वया ने राजा सातक्ष्णीं ने 180 ई0 ने समया प्रभनी राजधानी बनाहें थी। इच्छा नदी न मार्ग द्वारा सबुद्ध से यहां तरु व्यापारिय गोतों ने धारायन की सुविधा होने में यह नगरी राज-नीतिक केता के साथ व्यापारिक नेक्स के रूप मंगी बहुत प्रसिद्ध हुई।

'वालरामायए' में धमरावते' नो स्वर्ग की नगरी के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है और इसका पृथिकी नी धमरावती से सम्बन्ध नहीं है।

2. धरोध्या-

भयोध्या का उत्सेख रमुवधी राजाओं की राजधानी के रूप से हुआ है । यह नगरी सरयू नदी के तट कर है । भास ने वर्लन किया है कि

<sup>ी</sup> बारा प्रस्टम शक का विष्कृत्सक ॥ 2 बारा 1 23, बुन्द पू॰ 35 ॥ 3 सोपत्नेहतमा बुलाएगमिक खत्ययोध्या प्रवितव्यम् । प्रति पृ॰ 72 ॥

इसके चारों झौर घने वृक्ष थें ! मुरारि ने इसको उत्तरकोशल की राजधानी कहा है ।

श्रयोध्या श्रति प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध है। 'विध्युधर्मोत्तरपुराएा' में इस नगरी को देवों से खर्विजित, प्राकार ग्रीट परिका ग परिवेष्टित. सरम् से बोभित, विशाल प्रासादों से बलकृत और महापयों में विभन्त कहा गया है । 'रामायण' में भगोध्या का विस्तृत वर्शन है । उसके प्रनुसार 12 योजन की परिधि से विस्तृत यह नगरी सरयू के तट पर धवस्थित थी।

समोध्या को सानेत भी नहा गया है । ये दोनो नाम पर्यायवाची ही समभने चाहियें। कालिदास ने इस नगरी के श्रयोध्या श्रीर साकेत दोनो ही नाम दिये हैं प्राथ सभी हिन्दू धीर जैन ग्राची में बसोच्या शीर साकेत पदी की पर्यायवाची समक्रा गया है।

सामान्यतः पर्यायवाची होते हये भी ग्रयोध्या ग्रीर साकेत भिन्न भर्मी के द्योतक भी रहे होंगे। बौद्ध साहित्य में कहीं कही साकेत की संयोध्या से भिन्न नगर माना गया है । रीज देविड्ज की मा बता है कि बुद्ध के समय साकेत और भयोच्या अलग अलग नगर वे°। सम्भवत किसी समय पूरे जनपद को सानेत कहा जाता था और प्रयोग्या इसकी राजधानी थी। धायने मक बरी में साकेत को 148 कोस लम्बा भीर 36 कोस चौडा कहा गया है 10। परन्त सस्क्रम साहित्य में ये दोनो नाम एक ही नगर के हैं। 'रामायएा' में साकेत को दशयम की राजधानी बताय जाने से यह स्पष्ट है। पतक्ति ने साकेत पर यवनो द्वारा घेरा ठाले जाने का वर्रोन किया है11 ।

यह सम्भव है कि प्राचीन समय में साकेत और अयोध्या एक ही विद्याल नगर के दो भाग रहे हो। उनकी स्थित इसी प्रकार की रही हो, जैसे कि इंग्लैंग्ड में वर्तमान समय में लण्डन और वेस्टमिस्टर की है<sup>18</sup>

वतमान समय में अयोध्या नगरी उत्तरप्रदेश के फेजाबाद जिले में सरमु के उत्तरी तट पर भवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध तीयस्थान है। इसकी

1 बारा 10 96 । 2 भन 7 147 ॥ 3 विष्णुधर्मीतरपुराख 1 13 1-2॥ 4 रामायण भ्रयोध्याकाण्ड 5 7 ॥

5 को 5 3 11 6 रच्नु 11 93 14 10, 15 38, 16 25 11

7 रच 5 21, 12 79, 14 13, 18 36 ।। 8 संबुत्तनिकाय भाग 3 पू॰ 140 ।। 9 ज्योबाकी धाफ बली बुद्धिन्म पु॰ 5।।

10 मायने प्रकारी का ग्लेडविन ना मनुवाद 2 32 ॥ 11 मुच्टाध्यायी 3 2 111 पर महाशास्त्र ॥ 12 महिना पु॰ 250 ॥

गाएता मोशारामक सात नगरियों में वी गई हैं। प्रयोध्या के पूर्व में सरपूके तट पर रामपाट मीर पश्चिम में गुलवाट है। इन दीनों वाटों ने मध्य सभी पदिक स्थान घा जाते हैं। यह नगर दो ,मीशा सम्या श्रीर 075 मोल चौडा है।

प्रयोध्या मनरी वा राजनीतिक महत्व जुला वाल सक बना रहा: मुस्लिम स्नाजनको भीर स्नाधिवस्य ने इसको स्नीर भी वस कर दिया: इससे कुछ ही दूरी पर मुस्लिम सातकों न फैलायाद को राजधानी ने रूप से वसाया। साबर के एक सेनायित न स्रयोध्या के राममन्दिर नो तोड कर उस स्थान पर महत्विद अन्तराई, जो सन भी विद्याना है:

## 3 सरारालपुर-

'कुन्दमाला' नाटक में भरारालपुर नगर था उल्लेख हुआ है । विस्तान इसी के निवासी थे<sup>8</sup>। परन्तु वर्तमान समय से इस नगर थी स्थिति की पहचान नहीं हो सबी है।

#### 4 मनवा-

सनका मगरी का वर्णन यक्ती के स्विध्यति कुवेर की राजधानी के क्य में हुता है। कालिवान के समुदार वह नगरी मानवरीवर के समीय कैलास पर्वत की नाकट्टियों ये बती हुई थी। इसके सभीय गग बहुती हैं। राजधान ने इसको कैलास पर स्वविच्यत बुवेर की राजधानी कहा है। यह नगरी यथाये में भी या नेवल कवियों की कस्पना है, यह बहुता विकाह है। जान-साम्य में इसकी रिचांत स्वतनकथा ने तट पर, जो गया की प्रयान सहायक है, सम्भावित ही सकती है

वर्तमान समय मे धलकनचा मा उद्गम स्थान प्रसक्तपुरी कहसाता है। यह स्थान बदरीनाथ से चल कर बसुधारा से संध्यमा सात मील दूर है भीर समुद्रतल से 12700 फीट ऊचा है। यहा मनुष्यों की मांवादी सम्भव

<sup>।</sup> मयोष्या मयुरा माया नाशी वान्ती प्रवन्तिका

पुरी द्वारावती चैव सप्तैका मोसदायिकाः ।।

<sup>2</sup> बुन्द पु० 5 ॥

<sup>3</sup> सस्योशसर्वे प्रसारिक इव वस्तवधारहुकुसः

न स्वदृष्ट्या न पुनरलका झास्यसे कामचारित् ॥ पूर्वमेष ६६ ॥ ४ बारा पुरु 627 ॥

नहीं है। धनेक समाजीवक मन्दाकिनी नी धाटी में गुप्तकाशी झौर सोन-प्रदान के मध्य मन्दाणिनी ने सट पर वाधीमठ की धलका नगरी मानते हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि यही पर वाजिदास ने काली देवी की उपासना करके अनुप्त कवि-प्रतिमा की प्राप्त किया था और सप्ता नाम कालिदास रक्षा था। उसी के मुद्ध ऊपर पिकट्ठा साथ है, जो कालिदास का जग्म त्यान कहनाजा है। यहा से केदारनाथ के हिममस्डित शिक्षर छति रमसीय इंटिगोचर होते हैं।

5 भ्रलिपुर-

निशास्त्रक्त ने प्रतिपुर का उत्तेल किया है। देवीचक्रपुराम् ने सनुसार वकाराज ने द्वारा गुजसामा ग्य पर पाकमण किये जाने की ववस्था ने गुजस झाट रामगुज का सिविर प्रतिपुर में वा। इक्से प्रतिपुर भी बहा गया है। बायसवास ने प्रमुक्तार प्रतिपुर की रिवर्षि बतमान गाग्डा जिसे में व्यास और जेहलम में मध्यपति दिमाने में थी। इस समय यह स्थान द्वारिक्त ने नाम से प्रतिद हैं।

6 सामन्दपुर-

हयार्मिलक ने वर्णन किया है कि कानन्दपुर का निवासी भववमां उज्जिपिनी में रहता है । वह प्रसिद्ध निव्द है । साहित्य में धानन्दपुर को धानते-पुर भी कहा पया है । गुजरनरेश शीकारित्य ने एक साम्र-वानपट्ट (767 कि) में प्रानन्दपुर का उल्लेख है । वर्तमान समय म इसकी पहचान पदनगर से की जाती है ।

एव प्रान त्युर प्रश्नाव मे भी है। यहा सिक्षी वे दसर्वे गुरु गोबिन्द-सिंह ने पर्मावी रक्षावे लिए खालसायस्य को प्रवृतित विवादाः।

7 इन्द्रप्रस्थ-

प्राचीन साहित्य में बाउपस्थ पाण्यमें की राजवाली के रूप में प्रशिद्ध हैं। 'महागारत' के घरुवार पुतराष्ट्र ने कुर राज्य की दो जानों में बारे कर दिसागी भाग पाल्यमें को दे दिया था। उन्होंने हुरितनापुर से दूर दिलिए दिशा में यानूनों के तट पर खाण्यमस्य स्थान पर खपनी राजवानी बनाई मीर स्वरंग गाम इत्राप्त्य रक्षा। महाभारत मुद्ध के बाद में हिस्तनापुर को माये भीर दर्श्यस्य का महत्व कल हो गया। 900 ई. वृद्ध के समयम गाम की साज में हिस्तनापुर के यह जाने के बाद पाल्यमें हारा की गाम की साज में हिस्तनापुर के यह जाने के बाद पाल्यमें हारा की गाम की साज में हिस्तनापुर के यह जाने के बाद पाल्यमें हारा की गाम हो की राजधानी बास जान रह स्टायस का महत्व सौर भी कम ही गया।

<sup>।</sup> भूगारप्रकाण पुरु 870 छ 2 बाद पुरु 160 छ 3 ऐना पुरु 62 छ 4 धाप्टेडि घपेन्टिक्स पुरु 39 छ 5 सुत्र पुरु 29 छ

नगर भीर बाम 123

प्राचीन समय मे इन्द्रप्रस्थ की गएका पाच प्रसिद्ध प्रस्थो-इस्ट्रप्रस्थ. यमप्रस्य, वरुणप्रस्य, कूमंप्रस्य ग्रीर देवप्रस्य ये की गृई शीर । डी. सी सरकार का कथन है कि इन्द्रप्रस्थ केवस एक नगर ही नहीं था. अभित पूरा जनपद भी था। यह उत्तर में मेरठ, दक्षिण में गोदावरी, पूर्व में मयुरा मौर पदिचम में द्वारका तक विस्तृत था?। दिल्सी वे पुराने दिसे को पाण्डवी का किला कहा जाता है।

8 लडजबिनी-

आचीन समय में उज्जिविनी (अञ्जैन) बहुत प्रसिद्ध भीर महाम् नगरी थी। इसका राजनीतिक, वानिक भौर भाविक महत्व सर्वमान्य था। यह प्रबन्ती जनपद की राजधानी धी<sup>ड</sup>। यहां का महाकाल मस्दिर बहुत मान्यता रखता है । भारतीय लोककथाओं में यह नगरी धवन्तिकृमारी वासवदत्ता भौर सम्बाट विक्रमादित्य के कारण स्रति प्रसिद्ध है। उद्युत के समय वहा ना राजा चण्डप्रद्योत चार्ड, जिसकी पुत्री वासवदत्ता को उदयन हर कर ले गया था"। 'रहनावसी' में जरतेल है कि वासबदता ने सापरिका को कैंद्र करके यह धकवाह फैला दी कि उसनी उज्जयिनी भेज दिया गया है"। कालिदास के प्रमुक्तार अध्यायनी की स्थिति विदिशा क दक्षिए। में है सथा मागुमे निविन्थ्या नदी पडती है ।

'विद्यसालमक्षिका' भीर 'बालरामायस् '10 म उपस्यिती का क्राक् है। यह नगरी चर्मन्यती ( चम्बस ) की सहायक शिशा नदा स परिवॉप्टत है। ई0 प्0 प्रथम शताब्दी मे यह विक्रमादिस्य की राजधानी रही। चन्द्रगुप्त विक्रमादिस्य ने चतुप शताब्दी में इसका अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इस सम्राट् ने मालव, शक, सुराष्ट् धीर अपरान्त प्रदेशों को जीत कर सुष्यवस्था के लिय उज्जीवनी को महत्व दिया था। सार्वभीम सम्राह की राजधानी होते से यह नगरी भी सार्वभीमनगर कहलाती होगी । प्यामिलक ने इस नाम का प्रयोग किया है। 11

कालिदास ने उक्जियनी को विशाला कहा है12 । उन्होंने इस नगरी व धार्मिक, राजनीतिक और ब्यापारिक महत्व का विश्वद वर्शन किया है।

<sup>1</sup> शक्तिसगमतन्त्र 3 8 1 ii 2 ज्याएमि पु. 108 ii 3 बीएग पु. 13ii

<sup>4</sup> धन पु॰ 372, बारा पु॰ 686 ।। 5 स्वध्न पु॰ 14 प्रतिज्ञा प॰ 28 ।।

<sup>6.</sup> प्रयोतस्य प्रियदुहितर बत्तराजोऽत्र जह । पूर्वभेष 32 ।।

<sup>7</sup> रत्ना पू॰ 130 ॥ 8 पूर्वमेष 29-30 ॥ 9. बिद्ध पू॰ हूं ॥ 10. इररा 3 47 ॥ 11. पाद पू॰ 165 ॥ 12 पूर्वमेष 32 ॥

प्रत्यन्त समृद्ध यह नगरी मानो स्वर्ग ना एवं वास्तिमय खण्ड है। प्रवन्ती जनपर नो राजधानी होने से इसको अवस्तिका भी वहा गया था। इसकी गएना सात मोसदायन पुरियो म की गई है।

उण्यासिनी की प्रसिद्धि यहां के महानाल के मन्दिर के कारण भी बहुत है। कानियाल ने इस मन्दिर में प्रतिदित्त सायकाल होने वाली पूजा का मनोराजक जित्रण किया है। इस्म देवदाधियों ना कृत्य होता यां। महाकाल मिदर के यिवनिज्ञ की मणान द्वारण क्योतिलिज्ञों में की जाती है महाकाल का मन्दिर के यिवनिज्ञ की मणान द्वारण क्योतिलिज्ञों में का जाती है। महाकाल का मन्दिर उपज्यामिन में सब भी विद्यमान है परन्तु मह बहुत प्राचीन नहीं है। प्राचीन मन्दिर को दिल्ली के मुक्तान इन्तुमित्रा ने क्वस्त करवा दिया या मराठों में सायन काल म सनेक दिन्दू मन्दिर मा लोगोंदिवर हुमा। 19 की मराठों में सायन काल म सनेक दिन्दु मन्दिर साथन वाला ने इसका दुन निर्माण कराया यां।

उज्जीवनी की समुद्धि का विवा ने उज्जवस वरान किया है। स्थामिलक इसको अब्बू द्वीप को विवक्षमून वहते हैं। यह विदास सुन्दर नगरी
स्थान कसा, विद्या, विज्ञान चौर विनाकों के लिये प्रसिद्ध थी। पुरुवन यहां
वेदो का प्रमाश करात में, विद्वान वाहवार्ष करते थे, व्यव्धन काम्यो भीर
नाटकों की रचना नरते में, शिवान धानुवा पर टकार करते थे, मार्गों पर
हायी-रस सक्व दीवते में, दुकानों पर विविध दानों से साथा गया सामान
विकता पा, गीत सुत-साध होता चा सिट भन्ने करत थे, वारोहनायों को
गार्गों पर पुनते देखा जा सक्त वा चौर परो में यासतू शिवाने के स्वर स्था
पराना की प्रमीनयों गुळी थी।

भ्रमने सीयन वास म उज्जीवनी व्यापार भीर राजनीतिका नगर रही। यहाँ के बाजारों में विविध विदेशा और पटिया सामार विकस थे और

श्रयोध्या मथुरा गामा कासी काश्री श्रवन्तिका ।

पुरी द्वारांचार्ति श्रेष सस्तीता भारादाधिका ॥ 2 ष्यप्ययस्मित् जनपर महानागातातात् राष्ट्र । पूत्रमेष ३७ ॥ पादव्यार्कः श्वराज्ञत्यातास्त्रत्व सोसावपूर्वः राज्यायास्त्रिवननिर्मान्यः नगाव्यस्ताः । वैरागस्त्रया नगायदमुखान् प्राप्य वर्षाविन्तुत् सामोद्यम्त स्वयि अभुक्रस्येण्डियोन् नटाटात् ॥ पूर्वमय ३८ ॥

3 पाद दनोश 24 ॥

खरीदने बालो की भोड के बोर से ये भरे रहते थे। एक महान् साम्राज्य वा कंग्न्ड होने से विविध जनपदी के सामन्तो और नाम्राध्यो ने यहा पपने मकान सनवा निवं थे। यहा पपने मकान सनवा निवं थे। यहा वक, पवन, तुपार, पारसीन, मक्य, किरोत, बङ्ग महिषक, योल, पाण्ड्य, केरल धादि जनपदी ने निवासी स्थान स्थान पर प्रमुत्ते देखे जा सकते थें।

उजिश्मिनो व्यापार-जियोग का केन्द्र थी । माटककारो ने यहा सार्य-बाहो के क्यापार का विस्तृत जिवराग दिवा है। बाकदत यहा का प्रपने समय का प्रसिद्ध सार्थवाह था। दूर-दूर से कलाकुत्तस व्यक्ति साजीविका प्राप्त करने के नियं इस नगरी में ब्याते थे। मालिया की कला में कुशल स्वाहक ताम के कलाकार के, जो जुसुमपुर का निवासी था, उज्जयिनी में म्राने का बर्गन शुक्त ने किया है<sup>3</sup>।

प्राचीन उज्जयिमी की पहचान वर्तमान समय के उज्जैन से की जाती है। यह शिप्रा नदी के तट पर वसा है। यहा महाकाल का मन्दिर है, जहा सब भी सिहस्थ ना कुरज-मेना प्रति 12 वें वर्ष लगता है। प्रतेन प्राचीन भवतीय इस नगर में विद्याना हैं।

9. कटाह्नगर-

को मुदीमहोस्सव में कटाहनगर का उक्तेश्व हुधा है। यहा एक विट के गढ़े से गिरने का वर्णन हैं। इस नगर की पहचान ठोक नहीं हो सकी है। ही सी यरकार ने पाईक्तान के जेहनम निके से विषयान खेतत या कटास नामक सीर्थ ना उन्तेश्व विवाद है। सन्त्रवत यही कटाहनगर दहा होगा ।

10 কা-ৰ

कान्द्री का उस्तेष दिविद जनपद की राजधानी के क्य में हुआ है! । प्राचीन समय में यह नगरी व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र थी और परववकशी राजाओं की राजधानी थीं । विज्ञिका ने भी दशका उस्तेस किया है!। समुद्रापुत के प्रशासस्ताओं में विध्युगीय द्वारा कान्यी पर शासन करने का वर्षान है!

करची पवित्र शीर्थ स्थान है। इसकी गएना सात मोक्षदायक पुरियो मे की गई है<sup>8</sup>। यहा प्रभूत सत्या मे मन्दिर बने थे। प्राचीन मन्दिर प्राय

<sup>1.</sup> वही इलोक 24 । 12 चा पू॰60 । 13. की 5 3। 14 ज्योएमि पृ०108। 15. भन पृ०370--371 । 16. मत्त पृ० 10 । 17. वी 5 3 ॥

<sup>8</sup> ग्रंगोध्या मथुरा माया नाती काश्री ग्रवन्तिना। पुरो द्वारावती चैव सप्तैता मोसदायिका।

पल्लवशी राजाधी भीर विजयनगर के राजाधी द्वारा बनाये गये थे। इस भगरी के दो भाग किये गये थे-विष्णुकान्त्री और शिवकान्त्री। पहले भाग में वैद्यानों की मौर दूसरे भाग में श्रांनी की प्रधानता थी। राजशेखर ने वर्णन किया है कि काश्वी के राजा की उत्पत्ति शिव के तीसरे नेत्र से हुई थी।

'स्कन्दपुराएा' मे काऱ्यी की महती महिमा का गान किया गया है। यहां कम्पा नामक स्थान पर भाग्नवृक्ष तपस्था का जरकुरट स्थान है। पार्वती ने यही सपस्या की थी<sup>ड</sup>। इस स्थान पर शिव का प्रसिद्ध एकास्त्रेडवर मन्दिर है। इसको राजा कृष्णुदेवराय ने बनवाया था। मन्दिर के एक विशास शिवलिंग में 1008 छोटे शिवलिंग सकित है। मन्दिर के पार विशाल प्राम्नवृक्ष है, जो हजारी वर्ष पुराना कहा जाता है। इसमे चार प्रकार के फल लगत हैं। विष्णुकाश्वी से 100 मण्डपो बाला विद्याल विष्णु-मन्दिर है। इसका सा शिल्प शन्यव मिसना दुसँभ है।

## 11 কান্যক্তল-

प्राचीन समय मे कान्यकुरू बहुत प्रसिद्ध भीर महरवपूर्ण नगर रहा चा। हर्पवर्षन ने इसकी राजधानी बनाया चा। यह गगा के सट पर काली नदी के सगम पर बसा वा 'स्कन्दपुराख' में इसकी महान् देश कहा गया है, जिस पर मोज का शासन है। यह नगर पखाल जनपद के प्रन्तर्गत रहा था<sup>4</sup> 'रामायरा' के सनुसार कुछ नामन राजा नी नक्जा वन्यामी के नाम पर यह नगर काम्यनुब्द नहलाया । नृधनाम ने पुत्र समावसु ने इसनी स्यापना की थी।

किसी समय इस शगर का नाम नाधिपुर था। यह विद्वामित्र की जन्मभूमि सीर राजधानी रहा था<sup>8</sup>। इसका नाम महोदय भी प्रशिख रहा होगा<sup>4</sup>। 'रामायए' के अनुसार महोध्यपुर की स्थापना कुश्चनाम ने की बीरे।

कान्यकूटन की विद्येष समृद्धि हुएँ वे समय हुई थी, जमिन उन्होंने क्रपने माई राज्यवर्धन सथा बहुनोई ग्रहवर्मा की हत्या होने के परवाद स्याप्यीदवर (थानेसर) को छोड़कर कान्यकुटल को राजधानी बनाया था। इससे पूर्व यह स्थान मौखरी यदा के ग्रहवर्षा की राजधानी था। चीनी यात्री होसाम ने इसका विशद वर्तन किया है।

<sup>।</sup> यारा ३ ५३ ॥ २ स्वयुराख १ ३ ३ ५५ ॥ ३ साम्युरमे महातेने यांचा भोनेति विश्वतः । स्वय्युराख ७ २ ६ ६ ० ॥ ५ एतिशापिका इन्हिना भाग ४ १० १ ६६ ॥

<sup>5</sup> बारा 10 88।। है बारा पर 1 691 ।। 7 रामावल बानकारह 32 6॥

राजयोक्दर ने नान्यमुक्ज की नियोध समृद्धि ना नाएँन किया है। यह गगा के तट पर धनस्थित हैं। अन्य स्थानों के लाग यहा की परम्पराधों का धनुसरए। करते हैं। यहा की रमिष्या जैसे यहत्र पह्तती हैं, प्रवङ्कार कारण करती हैं, मुक्तियों की रचना करती हैं वहीं वा अनुसरए। धाय स्थानों की रमिष्ठियों करतों हैं।

प्राचीन काल के इस वाज्यकुरू की पहचान वर्तमान कप्रीज से की जाबी है। यह एक्क्सवाद जिले थे गंगा के तट पर कहनी के सगम पर बसा है।

## 12 काम्पिल्य-

काम्पिस्य प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध नगर था। आस ने इस नगर का उस समय उत्तेख विया है अविक उदयन का विदूषक स्वामी का मन बहुत्ता के किये काम्पिस्यनगर घोर वहां के राजा बहुदत्त की कहानी सुना रहा था?। महाभारत से काम्पिस्य के राजा बहुद्दर्श धोर उसकी यूवनी नामक विदिया थी कहानी बहुत गई हैं। प्राचीन काल स इस नगर का महत्व काशी ने समान था।

'महाभारत' के ब्रनुकार काम्पिस्य दिलाए पश्चाल की राजधानी या। दूपद को जीतकर द्रीए। ने पश्चाल के दो भाग कर दिले—चसर पश्चाल और भीर दिक्षिरा पश्चाल। उत्तर पश्चाल गर बयना श्चायकर करके उन्नेत दिलाए पश्चाल दूपद को दे दिया। होए। से हार कर दु की दूपद दिलाए पश्चाल मे पाकर एकन समे थे और काम्प्रियसगर को इहीने राजधानी कनाया पर्व।

उ राजा बहादत्त , नगर काम्पिल्यमभिधीयताम् । स्वय्न पृ० 182 ॥

<sup>1</sup> बोरा 10 89 n

<sup>2</sup> मी माग परिधानन मिए गिरा ब मुक्तिमुदाहम निपर्व न करीकोशु रचन यद पुरस्पातीशु न । दुस्ट मुद्दरि कर्यकुक्वलतमा रोकेरिहान्यक्ष यद् पिदाने सननामु व्या तरता प्रकीतिन्य दिवस ।। नारा 18 90 ।।

<sup>4</sup> महामारत शान्तिपव 139 5 m

माकृत्दीमय मगावास्तोरे जनपदायुवाम् । सोप्प्यवसद् चीतमाना काोप्यत्य च पुरोसमम् ॥ चीप्प्राप्त्यादि ज्यादान् ताषधर्यकर्याति तदी । होरोत चैव इतद चीर्मुखाय गासितः ॥ समावादियव 137 73-74 ॥

नाम्पिस्य ना उल्लेख योढों भीर जैनियों ने धार्मिन साहित्य में भी प्रमुद है। चीनी यात्री ही नसाग ने भी इसको देखा था।

यतमान समय मे बाम्पिल्य की पहचान पर्कशाबाद जिले में स्थित निष्ता नस्ये से की जाती है। यहा एन भति प्राचीन टीला है, जो प्रपदनीट बहुलाता है। यहां बूढ़ी गंगा के तट पर द्वीपदीबुक्ट है। प्राचीन बिरवासी के भगुसार इसी कुण्ड से यप्टश्रम्न भीर द्वीपदी का जन्म हचा था।

देखें बारासासी प्र• 114 पर।

14. किटिनन्धा-

दक्षिण में विधिवन्धा वानर जाति की राजधानी थी। रामायण काल में यहा का राजा वालि या, जो रावए। वा मित्र या । इसका भाई सुग्रीव भय के भारण ऋष्यमुक पर्वत पर रहता या। वानि के बाद सपीव राजा हमा । भास ने नर्एन किया है कि निष्टिन्था बन्य जातियों का निवास था।

किटिकन्या की पहचान हुम्भी (विजयनगर) के समीप तुंगभद्रा नदी के तट पर सवस्थित सनागुण्डी ग्राम से की गई है। इसके दक्षिण-पश्चिम में दो भील की दूरी पर पत्पा सरोबर है"। यह स्थान विलासी से 60 मील इत्तर में सपेट रेलवे स्टेशन से 25 मील है। इतसे कुछ ही दूर काप्यमुक पर्वत है। इसको घर कर दंगभड़ा नदी बहती है। ऋष्यमूक पर्वत भीर मुंगभद्रा के भेरे को चत्रतीयं कहते हैं। यहाँ मनेक प्राचीन मन्दिर हैं।

15. कृष्डिसनगर-

कुण्डिननगर महाराष्ट्र के विदर्भ जनपद की राजधानी थी<sup>3</sup>। इसकी कृष्डिनपूर भी बहा गया था। भारतीय साहित्य में मल दमयन्ती. सन-इन्द्रमती भीर बृच्यावनिमशी नी क्याओं के साथ क्षित्रनपुर बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो विदर्भ की राजधानी रहा था। निषध देश के राजा नल का करए। करने वाली दमयन्त्री यही की राजकृषारी थी। कालिदास ने 'रमुवंश' मे इन्द्रमतो के स्वयवर के प्रसंग में विदर्भ की राजधानी कृण्डिननगर का वर्एन किया है। कृष्ण ने कुण्डनपुर से ही विनिम्मी का अपहरण किया था,

ग्रस्ति किस किब्किन्धा नाम बनीवसा निवास । प्रति प्॰ 157 ।।

बाप्टेडि क्रपेन्डियस प्र० 41 Ⅲ 3 अन प्र० 362, 7.101 ।।

<sup>4</sup> भास 9 10 ॥

जबकि उसके पिता मीध्मक अपनी पुत्री ना निवाह बिशुपाल से करने की तैयारी कर रहे थे।

कुण्डननगर ना बतंसान नास कुण्डलपुर है। यह प्रसरावती से 80 मील पूर वर्षा नदी ने तट पर बसी है। इतने समीप एक टीले पर सिन्तनरियों का प्राचीन सन्दर है। कहा जाता है कि यही से हिए कर हिसासी ने कृष्टा ने साथ पत्तावन किया था।

# 16. कुसुमपुर-

कृतुमपुर प्राचीन समय में घति प्रसिद्ध, महान् धीर समृद्धिशाली नगर था। शताब्दियो तक यह सार फारतवर्ष की राजवानी रहा। इस नगर को पुष्पपुर धीर पार्टीलपुत्र भी नहां जाता थां। 'भुद्राराक्षस' में इसको स्राचित्तर पुरुषपुर कहा गया है परन्तु नहीं नहीं पार्टीलपुत्र नाम भी भाया हैं। काजिदास ने कहा सी के स्वयंवर वे प्रसंग में मगथ नरेश नी राजधानी पुरुपुर कहीं हैं। अहा मस्तिनाय ने अपनी टीना में पुरुपुर का अर्थ पार्टीलपुर किया हैं।

कुमुमपुर, मनय में गङ्गा और शीख निवयों के सङ्गम पर प्रवस्थित है। 'मह्माध्य' से इसको शीख के तट पर सन्दा बसा हुमा बताया गमा धां । प्राचीन समय से कुमुचपुर महान ताखाग्यों नी केन्द्रीय राजधानी रहा! मीर्य, शुङ्ग नित्र और गुप्त साझाग्यों ना यह केन्द्र रहा। येगास्थनीज ने इस नगर की समृद्धि का वखन दिया हैं। शादनी ये भी इस समृद्धि के वर्षान मित्रते हैं।

'पूर्तीवरसवाद में कवि कहता है कि नगर पद का प्रमें कुगुनपुर ही करना चाहिए । हम नगर में भवन बहुत ऊचे तथा घनेन मेखिलों के थे। बाजारों में भीड रहती थी तथा बहुत सव प्रकार की सामग्रिया विक्तसी थी। उभावाभिमारिका में बुगुमपुर के राजमानी, बाजारो, भवनी वेच्यालयी, प्रमदाधो, राजनीय प्रधिकारियो, सवास्थि और विविध विकासी का विस्तृत

मुद्रा पू० 140n 2 रषु 6 24ा 3 पुरुषपुराङ्गनाना पाटलिपुराङ्गनानाम् ।
 मस्टाम्थायी 2 1 16 पर महाभाष्य ।
 एमए १० 65-67 п

<sup>6</sup> स्थाने खलु कुसुमपुरसदशस्यान्यनगरसदश नगरमित्यविशेपभ्राहिस्री

पृषिव्या-स्थिति । पूर्तं पृ० ६९॥ ७ पूर्तं पृ० ६९॥

विवर्सा है'। इस नगर की मूमि स्वर्ग थी। यहा के नाकरित उत्सव मनाते थे। मुगन्मियो का प्रयोग करते ये और विविध क्षीडायों वे सुखो का उपयोग करते ये'। पाटलिपुत्र की वेदवायें उज्जयिनी में देखी जा सकसी थीं'।

राजधेलर ने कुमुगपुर को विचा का महान् केन्द्र वतामा है। महा महान् विदानों की परीक्षा होती थी। इस नगर से बर्ष, उपवर्ष, पारिएनि, ' पिकुल, व्यादि, वररुचि और पतकाल जैसे विदानों की परीक्षा हुई थी<sup>4</sup>।

पाटसिषुत्र कत्याकुशस लोगो का निवास वा । यहा के कसाकार दाय । स्थानो पर भी झावोबिका की खोज से जाते थे । उज्यायनी से मनाहल नाम मा कलाकुशस मालिश कारीन वाला कुतुहस्तवा पाटसिषुत्र 🖩 ग्राधा था ।

पाटीलपुल की स्थापना मनध के सकात धनातक नू ने भी भी। पहले मगम की राजधानी शाजह थी। जक्का के उत्तर में विकासन् वीवासी गएए राज्य के साक मध्यों से माम भी रक्षा ने लिए 480 ई090 में कालाता नू में इसने ने तावा थां। जक्का-नेएए सक्का पर पाटील नामक साम था। पाटक के हुलों की प्रकुरता ने कारण पाटील नाम प्रतिब हुआ। धन्यातक नु में पहले यहा निद्दी के चुने का निर्माण किया। बाद में उपले दुस उवायित ने पाटील-पूत्र नार नी भीव डाली। तकान्तर यह मगम ने राजधान की राजधानी बना। बुसुमुर गाँग राजधानी की तिकामानी बना। बुसुमुर गाँग राजधानी की किया हो। तकान्तर यह मगम के राजधानी दहा, जितका वर्षान स्वामी राजदूत ने कारण्यानी किया है। ईसा की खठी छहान्यी तक इस नगर का प्रतिक कहए वहा और यह विधान साझान्य की राजधानी रही। काहिया के समय सह एहा और यह विधान साझान्य की राजधानी रही। काहिया के समय सह एहा प्रति पाटील वा, परन्तु ह्वीनवाल जब भारत सामा गांती बहुत हुछ उनव पुरुत था।

आचुनित पटना नी गहुपान आधीन पाटविषुत्र या कुमुसपुर वे की जाती है। प्राचीन विवरणों मा समुसार कुषुसपुर की दिवति एक्सा-गोण समुस्र पर थी, विन्तु वर्तमान समय से यह नगर इस सङ्ग्रम स 60-70 मील हुर हो गया है। इस सबीप से या तो नगर हट यथा है या नदियों की भारा ने सार्ग बदल विवाह है।

चम पू0 124-125) 2 बही इलोन 6 :) 3 पाद पू0 182 :।
 भूयते च पार नियुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा । मत्रोपनर्यवर्षीवह पास्मितिपञ्चला-

विह्याडि । वरविषतस्त्रली इह परीक्षिता स्थातिग्रुपजम्यु ।

<sup>5</sup> चर प् 0 60 ।। 9 मुमङ्गस्वितामिनी 2 5 40 ।।

कुसुनधुर कोर पाटलियुत्र नानो व सम्बन्ध मं समालोधको ने विश्वार विद्या है। शतुन्तानाराय सारती वा सहना है कि पूरा विशास नगर घाटलि-पुत्र कहुत्राता चा कोर उसका एव भाग कुसुबबुर चा। नगर ने गण्य भाग को, जहाँ राजप्रासाद सादि बने थे, युसुसपुर वहते थेंगे।

17. जीशास्त्रो-

कीशांग्यों का उस्लेख बरत जनवब की राजधानी व' रूप में हुता है'। इसका राजा छुटी मतास्थी ईंपपूर्ण में खबरन था। उदयन से सम्बन्धित नाटकों में कौशांक्यों का विसाद वर्णान हैं। नीति हाथी के नमट से उदयन में पकट् तिमें जाने यर उज्जयिनी के सेनानायक सालनाधन ने हावर को भादेत दिया कि यह इस मुलाना को कोशांक्यों में जाकर महेंगे।

प्राचीन समय में क्षितास्त्री समुद्ध नगर वा। सारेत, श्रायस्ती, प्रति-कान पादि क्वामी पर जाने ने विशे यह व्यापारित पानों ना केट पां । पुराणों ने समुसार सङ्घा नो बाढ़ में हरितनायुर ने बह नाने गर गण्डवयशी राजा निषयु | पुरिधिकर से सारावी गोड़ी) ने बस्स में प्राचर कीशास्त्री को स्वती राज्यानी बनायां । इस का की 26वी शीकी से उदयन हमा।

कीशास्त्री नगरी गङ्गा-वगुना सङ्ग्रम से 32 मील उपर यमुना नशी में मिनारे बसी थी। यहां प्रव भी उत्तव क्रावशेष के रूप में पीराम नाम ना प्राम है। इस स्वान पर इस समय काणी खुदाइमा हुई है। धनक प्रवसेषी में

साथ प्राचीन विले ने सण्डहर भी मिले है।

18 **चम्पा**-

मुरादि ने बन्धा को कोक दश की राजधानी सिला है । राजधानर इसको छन्न जनवद की राजधानी कहते हैं । औद शाहित्य में कमा की प्रञ्ज अनवद की राजधानी कहा गया है । सम्भव है कि मुरादि में गमम बीट और

प्रसिज्ञा यस 32 स

<sup>ी</sup> नौ इन्ट्रोडनशन पू0 26 ii 2 ब्रिय पू0 8, नौ 1 ll ii

<sup>3.</sup> साल क्षायनेन नियक्त मध्येमं बसान्त मौतास्थ्या निवेदय ।

<sup>4</sup> भरहत इन्सियान पूर्व 12 ॥

<sup>5</sup> भविसीमहप्रसुत्री निवसुर्भविता तुर । या गङ्गयाऽवहते हस्तिनापुरे वौशाम्ब्या निवस्यति । विच्लुपुराल ४ 21 7-8 ।।

<sup>6</sup> मन ए० 380 ।। 7 बाभा प0 23 ॥

<sup>8</sup> दिखासदान पू0 170, दिग्यनिकाय 1 111, 2 235 H

मञ्जू एक ही शासन कं मन्तमत रहे हो, मत उसने बौड की राजधानी चम्पा लिखी हा। इस नगरी को पूमुलास के पुत्र चम्प ने बसाया धार्य ।

महाभारत काल में चम्पाकी प्रसिद्ध कर्ती के कारता हुई थी। दुर्योधन में नर्त को भङ्ग का राज्य मजभग, जिसकी राज्यानी चम्पा थी। जरासम्ब ने दुर्योधन के अनुरोध को स्वीकार बरके चम्पा को क्या क लिये प्रवान कर दिया था<sup>2</sup>। चम्पापुरी के समीप ही एक पहाडी कर्तांगढ कहानाती है। इसने देसका सम्बन्ध महाभारत चे योद्धा कर्त्य के संदेशपिद होता है।

भम्पाकी यसना जैन तीयों मे भी है। जैन ग्रन्थ 'विविधती यंकल्प'

ने मनुसार 12 वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म चन्मा में हुया था। प्राचीन समय म चन्मा के नागरिको ने श्रति सहस भीर वीरता के

अभाग सभय म चन्या क नागारका न आदि साहस झार दारता क कार्यं किये थे। ईता की हुतारी बाताक्यों में कुछ चन्यादासियों ने यहंनान हिन्दचीन के छनाना प्रान्त से उर्धानदेश बसाया था। इसको चन्या नाम दिया प्रवादा । यहां के भारतीय राजा श्रीमान् का उत्केख चीन के इतिहास में हुता है।

चस्मा की पहुंचान बतेंमान चस्पापुर से की वई है। यह भागलपुर सगर से चार मील परिचक में गणा के तट पर स्थित है। यहा चस्मा नाम मी नहीं का गया में मिलन होता है।

19 दारका~

द्वारका या द्वारावती कृष्ण भी राजधानी ने चप मे प्रसिद्ध हुई थी। भट्टनारायण भीर कृतशेखर वमन् ने इसका उल्लेख श्या है। पुराणों मे द्वारका नी गणना सात मोद्ध दायन पुरियों ने की गई है।

'महाभारत' ने अनुसार जरास्त्य के निरम्तर धाक्रमणीं से वचने के निए कृष्ण न भनुता की छोड़ नर द्वारण नो राजवाणी कागा था। इसका निर्माण समुद्र के तथ्य एन श्रीप पर विश्वनमाँ ने विवा था। समाय ने 38 वें धायाम से हुस नगरी की समृद्धि वा वर्णन निया था। है।

वर्तमान रामय से गुराष्ट्र में विद्यमान द्वारण। यो प्राचीन द्वारण के क्य म पहुचाना जाता है, परन्तु धनेक समालीचकों के मन से यह सन्देहास्पद

विष्णुपुरास्त 4 18 20 ॥

<sup>2</sup> मभा शान्तिपर्वं 5 6-7 ॥ 3 वेली पू॰ 248 ॥ 4 सुभ पू॰ 29 ॥

<sup>5</sup> प्रयोध्या मथुरा माया नाशी नाश्ची ग्रवन्तिका।

पुरी द्वारावती चैय सप्तेता मोनदाविका ॥

है कि यही प्राचीन द्वारका है। 'महाभारत' ग्रौर पुराला के धनुसार यादवो के धनन्तर समुद्र ने द्वारका को बहा दिया था<sup>1</sup>।

20 पद्मनगर-

पद्मानभर का उत्त्वल 'पादताहितक' में हुमा है। उज्जीवनी के दिवत-विच्या नामक विट न पद्मानगर में धात्रुधों के बायों को सहन किया बार्ग मह नगर पूर्व-प्रकारी में बा। बसंमान समय में पौल्नार नगर सं इसकी पहचान की जाती है।

पुराणों के अनुसार नासिक ना एक नाम पदमनगर है। इस मगर को सरवधुन से पद्मनगर नेता में जिनकटन, द्वापर में जनस्थान और कलियुन में नासिक कहा नया था?।

21. पद्मपुर-

भवभूति ने मानने को पहमपुर वा निवासी वहा है। यह दक्षिणाच्या में गां । 'महावीरचरितार' की भूमिना ने रापवगद्द ने हत नगर को दार-करी के दक्षिण में बताया है। प्राचीन टीकानार वयद्वर भीर त्रिपुरारिना रूपने हैं कि 'प्रास्तीयाध्य' स्पन्त की घटना का क्षेत्र परपुर ही है।

सायुक्ति समालाचको ने वद्भपुर को स्थिति एक बहुत दिवार किया है। जनरल क्रिक्तिय मा विष्णा है कि व्यास्मिर के समीप सिन्धु के किनारे नदनर नामक स्थान का माजीन नाम वदमावती था। यह वदमुप्र मी कह-नाता था। जिराजी महोदय ने पदमावती थो। यह वदमुप्र मी कह-नाता था। जिराजी महोदय ने पदमावती थो। साता तो व्यास्मिर के क्षेत्र में हैं। है, परन्तु इसको अवसूर्ति के निकास स्थान के जिल्ला महा है। जनक क्षण है कि विदर्भ के अध्यारा जिले से प्राम्मवाय से 2 5 मील दूर वद्मपुर पान है। यहां अवसूर्ति का स्थान होते हैं। यहां अवसूर्ति को स्थार प्राम्म है। यहां अवसूर्ति को स्थार होते हैं। इस अवस्थित को स्थान के निकट एक पहां भी अवसूर्ति की स्थारित करा जाता है। यहां अवसूर्ति को स्थानित की स्थारित करा जाता है। यहां अवसूर्ति को स्थानित की स्थारित की स्थारित की स्थारित की स्थारित की स्थारित की स्थारित करा जाता है। यहां अवसूर्ति को स्थानित की समार्थित होते हैं।

I. बहिवा पु. 255-256 II, विष्णुपुराण 5 38 9 II

<sup>2</sup> पाद बलोक 20 ॥

<sup>3.</sup> ऐना पु॰ 524 ।। 4 मस्ति दक्षिणापथे पदमपुर नाम नगरम् । उत्त पू.10, सहा पू0 7--8, माल पू0 10 ।।

<sup>5</sup> रायवभट्टकृत महाबीरचरितम् की टीका-उपरोक्त पर ।

<sup>6</sup> इहिनवा सण्ड 11 पू॰ 289 289 ₪

मिरासी की मान्यता ना कार्ण और मण्डारकर ने विरोध किया है। कार्ण का कवन हे कि बिटमें ने इस पहमपुर के सितिस्क पोन पहमपुर भीर भी हैं। उन सभी स्थानों नी खुदाई करके उनसे प्राप्त सबसेशों के युक्तगत्मक सम्प्रयान का सामार पर हो। अवसूषि का जम्मस्थान निदिब्द किया जा सकता है। भव्डारकर का विचार है कि भव्यूष्टिका जन्मस्थान नागपुर क्षेत्र में चन्द्रपुरा वा पादा ने सभीप रहा होगा। यही बद्द्यपुरा वा पादा ने सभीप रहा होगा। यही बद्द्यपुरा वा। यहां बद भी कुछ कुरुण्य बुदेशों तीलरीय साक्षाव्यायी मराठी बाह्याणों के कुल रहत हैं। 22 पद्दावानी—

'मालतीमाधव की घटनायों का लोक पद्मावती नगरी है। मालती का चिंता पूरिवतु इस नगरी के राजा का मज्जी था। यह नगरी बरवा-सिन्धु सगम पर थी। यहा एक शिवमन्दिर भी था। माधव मकरन्द से कहता है कि इस सगम के स्नान करने नगरी से प्रवेश करते हैं<sup>3</sup>।

धान्ये महोदय ने वतमान न्यालियर क्षेत्र मे नरवर (नसपुर) को पद्-मावती माना है। उनका कथन है कि इसके सवीप ही पारा (वावती) सूर्णा (लवागा) भीर मधुवर नदिया है, जिनको मालतीमावय' ने कमश पारा लवागा भीर मधुमती नहा गया है'। कुछ विद्वाल नरवर ते 25 मील दूर पदमपदाया प्राम को पदमावती नहते हैं। प्राचीन समय मे यह नाग राजाभों की राजधानी रही थी। नाग राजाभी ने यहनी स बाठवी धताब्दी तक के सक्तेष यहा मिलते हैं। इनामे सनेक विन्ते हैं। एक विद्याल सन्बहर है। 'विद्युप्तायों ने नाग राजाभी ना वर्णन हैं।

परन्तु 'मालतीमाधव' के वर्धनों सं तुलना वरने पर ये दोनों ही स्थान भवदूति की प्रशासती नगरी था बीतन नहीं वरत । इस रूपक के बर्धनों से प्रतीत होता है कि प्रदानवती नगरी सुद्ध वरक में रही होगी। इस नगरी के दुआतों ने सुपारी के सिलाटी पान की स्वाधों का वस्तुन है। यहा की

काशो द्वारा सम्वादित उत्तरामचरितम् का प्रावश्यन पु॰ 7-8 ।।

<sup>2</sup> भण्डारकर द्वारा सम्पादित मालतीमाधव का टिप्पासी खण्ड पृ० 3 ॥

<sup>3</sup> माल प् 196 ।। 4 आप्टडि सपेन्डिक्स प् 0 44 ।।

<sup>5</sup> एना पू0 525 แ

<sup>6</sup> उत्सादीक्षिलक्षत्रियव्यक्ति नवनाशा पद्मावत्या नामपुर्योमनुगगाप्रयाग गगायाश्च मामघा मुन्ताश्च गोध्यन्ति ।।

बधुक्रों के क्योल पान के पत्तों के समान होते हैं<sup>र</sup> । सुपारी के वृक्षों श्रीर पान की लताओं की उत्पत्ति केरल में प्रचर है।

23 पाटलिपुत्र-

देखें कुसूमपुर पृष्ठ 129 पर।

24 प्रनिष्ठानपुर-

कालियास ने बस्त किया है कि पुरुरवा की राजधानी प्रतिच्छानपुर थी। इस नगर में उसका राजभवन सर्वश्रीष्ठ था। यह नगर स्वा-समुना के सनम्पर मनस्थित थाँ।

वर्तमान समय ने प्रयान वे क्या के इसरे पार सर्वाध्यत मूसी की यहचान प्रतिप्तानपुर हो की खाती हैं। 'यहामारत' में प्रयान के साथ ही प्रतिप्तानपुर का काम हैं। सब तीचों का यात्रा को प्रतिप्तानपुर में प्रति फिरत माना गया हैं।

25 प्रयोग~

स्रति प्राचीन कान से प्रयाग गरम पविश्व तीय के रूप में प्रसिद्ध रहा है! उत्तरकर्ती काल में इसका विकास एक नगर करण में भी हुसा! इस नगर की क्षिति नगा समुना भविषों के मध्यवर्ती घरण में सबस पर है। यहा स्थाम नाम का बट बूक यडांचुओं की तभी मनोकामनाधी की पूरा करता है। उत्तर से मागीरणी पार करने प्रशास ने प्रवेश किया जाता है और यहा से समना को पार करने देशिया की और आंजे का माण हैं।

भारतीय जन इस तीय के प्रति क्षति थढानु रहे थे। यहा तपस्वियो के तपानन ये। विश्वास या कि इस समय में स्तान करते साक्षमी पायो का प्रसानन कीता है भीर इसे प्राणों का परित्याम करना महान पूष्प हैं। 'तायसवत्सराओं नाटक में प्रयाग की प्रशाम वस प्रनार है-

<sup>1</sup> मास 6 19 ।।

भागीरयया यमुनासगमविशेष धावनेषु सलिलेध्वास्थानमवलोक्यत इव प्रतिस्टागस्य गिसामग्णभूत तस्य राजवैभैयनम् । बिक्क पृत 177 ॥

<sup>3</sup> एना पृ 583, क्योएमि पृत 71, कामा भाग 1 पृत्र 124 ।।

<sup>4</sup> प्रयागं समितिरठानम् ३ सभा बनपर्वं 85 76 ॥

<sup>5</sup> एक्सेया सहासाम प्रशिच्छाने प्रतिब्दिता । तीर्थयाता महापुष्या सवपापप्रमोनिनी ॥ मधा वनपर्व 85 114 ॥

<sup>ी</sup> भारा 10 H । 7 कारा पु॰ 370 H

यहा गङ्गा यमुना ना सङ्गाम हुषा है, मुनियन प्रपनी ग्रामीट सिद्धियों को यहा प्राप्त करते हैं बीर पापी जन पनित्र होते हैं। यह सङ्गम मन को परम शास्त्रि प्रयान करता है। राज्येखर ने प्रयान-सङ्गम की बहुत प्रशास की है। इसमें स्मान करने श्रीर प्राप्ती का परित्याम करने से मनुष्य देवता होकर हन्द्र का भ्रासन प्राप्त करता है।

प्रयाग की पुष्पता का प्रानेत कवियों ने वर्णन किया है। काल-द्वास के प्रमुत्तार पञ्चा-प्रकृत समय के प्रपुत्तम शीन्त्य के हा वर्णन करने हे परम प्रान्तन प्राप्त होता है। यहा प्रशीर का स्थाप करने से विना तस्य कान के भी मीका प्राप्त होता है। युरारि ने भी दल प्रयाग के यनम की बहुत प्रयाग की है। यह प्रक्तियों ने स्थित है। यहा कृष्णवर्णा यमुना भीर गौरवर्णा भागी-रपी का सगम है। यह सगम प्रयाग कहनाता है, जो सभी तीवों में श्रेष्ट है।

गगा-समुना का सनम वर्तमान समय मे शी अयाव कहनाता है। यह हिन्दुको का परम-पावन तीय है। वर्तमान समय मे यहा इनाहाबाद नाम का विद्याल नगर बसा हुआ है। कथा असिद है कि पुरुवर्ती राजा पुरस्ता के माता पिता इक्षा और बुग में। इना के नाम पर इस स्थान की इसाबास कहा गया। मुक्तिम युग मे इस नगर को राजनीतिक सहस्त आप्त हुआ तथा सक्वर न इसका नाम इनाहाबाद कर दिया।

प्रयाग से प्रति 12वें वर्ष कुरुश का सेवा वसता है। साथ मास से गंगावास करने तथा स्तान करने का यहां प्रति पूज्य है।

भारतीय सांहित्य तथा लोग में प्रयाग में गया, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियों के समक्ष नी बस्पना की गई है। असा इसकी त्रिवेणी भी

सबय गता यमुनया सह तत्र यका यत्रान्त्रवित्त मुनयः स्वयभीहितानि ।
 पाणियसा भवति यत्र पदा विशुद्धिस्त मामितो नवतिमन्द्रपत्त प्रपाणम् ॥
 साप 3 56 ॥

<sup>2</sup> इम गगायम्नयोश्चेतानिवृतिकारएम् । पाट 6 5 ॥

<sup>3</sup> मस्मित्राप सह परिचला पूर्वपुत्तीपसीम्न मन्यादिन्या बुग्नुस्थलवी नेववन्दीत्वराभे नीम तस्मिन् मम विद्यादित स्थतानुम मुख स्वाङ्गलामात् स्नूष्ट्यति मन्ते वासवाधीतनाम ॥ वारा 6 72 ॥

<sup>4</sup> रम् 13 58 m 5 एव 7 127 m

कहते हैं। यर्तमान समय में यहा गगा-समुना सगम ही दिष्टामेचर होता है, सरस्वती दिखाँ नहीं देती। पण्डो मा कपम है नि सरस्वती नदी यहा गहले प्रकट रूप में थी, परन्तु सब मुन्त रूप में निवामन है। परन्तु इस तीर्थ में तीन नदियों केसमाए प्राचीन साहित्य में भी नहीं मिलते। 'रामायए' 'पहाभारते' सादि में यहा यङ्गा-समुना में सङ्गाम का ही बखान है। वानिदास विभा सम्य कवियों ने भी यहा बङ्गा-समुना के सङ्गाम का बखान किया है। सम्भवत तीन नदिवाँ की कर्यना बहुत बाद की है। इसना निवेशी नाम यक्षा यमुना सबा गगा-समुना की सम्बित सारा इस सवार तीन सारासों के कारण भी हो सकता है।

26 भत स्थान-

इपामिसक ने शिवि कानपद के एक विट की सार्वभीमनगर में उप रिवित विश्ति मी हैं जोमनुं स्थान में रहते हुए मुझ हो गया था' । वासुदेव घारण प्रप्रवास का विचार है कि यहा कवि ना सर्नुस्थान ≣ प्रसिद्धाय सुरुतान से हैं। 'मार्नु का मूल धर्ष' अपूर्व वा 'क्वाभी' होता हैं। सूर्व का एकरपाय दन है, जिसका धर्म स्वामी है, इन' ना धर्म 'पूर्य' होते हैं। हरकानत- मुक्ते कार्य मुनुं ना प्रमं सूर्य भी किया जा सकता है। इस प्रकार कर्युस्थान ना स्वयं होगा—जहा सूर्य का किटर है। प्राचीन समय में मुस्तास का सूर्य-मन्दिर कहुत प्रसिद्ध था। गिवि जनपद के शिविषुर (शेरकोट) से मुस्तान केवल 50 भीज हर है भूत महा ने विट का भन्नस्थान (मुस्तान) में रहना स्वामाविष्ट हैं।

. 27 मधुरा-

'रामागए' ने समय से ही ममुरा एक प्रसिद्ध नगर रहा है। प्राचीन परम्पाक्षी के मुद्धार इस नगर की स्थापना धन्दम्न से सबस्पानु को मार कर की थी। यमुना के तट पर शबुबन को काटकर बसाने ने कारए इस मगर का नाम मुद्राप (मनुरा) हुआ है।

मह भी प्रसिद्ध है कि सबसासुर ने पिता का नाम मधु था, जो सपने पुत्र की भृत्यु को देवकर बहुत दुःखी हुन्ना। मधु के नाम पर इस नगरी को मधुरा

<sup>1</sup> रामायण भयोध्यानाण्ड 54 2-22 ।।

<sup>2</sup> महामारत बनपर्व 84 35, 87 18, 95 4-5 ॥ 3 रथ 13 54-57 ॥ 4 पाद क्लोक 132 ॥

५ अर्गारहाट पृत 221

<sup>6</sup> ए शिएन्ट इन्डियन हिस्टोरिक्स ट्रेडीशन्स पर्जीटर पृ0 170 ॥

या मधुपुरी वहलाया । शत्रुष्त ने लवशासुर को मारकर इस नगरी को पुन वसाया ।

मधुरा वा अनेक नाटकरारों ने उत्तेव विया है। अवसूति यहा वे निवासियों को माधुर नहते हैं। शांतिभक्ष ने इस नगर को मधुरा झौर यहा के राजा को माधुर नहां हैं। (कोधुरीमहोस्तम' की नामिता वीतिमती अधुरा की राजकुमारी थी। यह नमरी झुरक्षेत्र कानर की राजधानी ती ।

'महाभारत' के वस्तेनी क अमुसार सुरसेन जनवद की राजधानी मधुरा प्रसिद्ध नगरी थी। भगवान् कृष्ण की जन्म भूमि के कप में भी इस नगरी ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। अपने नाना पुरसेन का वस करके कस ने इस राज्य पर अधिकार कर सिया था। बदनन्तर उसने अपनी कहन वैकक्ष स्थान वहनाई अमुदेव को केंक कर सिया। बदनन्तर उसने अपनी कहन वैकक्ष स्थान वहनाई अमुदेव को केंक कर सिया। किस का स्थान करने के सिए कृष्ण ने देवकी के गाम से जन्म सिया । सास ने मधुरा के नगरागर में कृष्ण ने अमा सीर बहुत से जन्म नो किस को जास सीर वहा से उसने नो कुस को जास जाने पर से स्थान वर्षान हिंगा अमा सिया। परन्तु अपसम्य के नार वार के प्राप्त मिला के साथ मारा किस वा वार किसा। परन्तु अपसम्य के नार वार के प्राप्त मारा पर्या। महारा अस्ति कहा साथ अस्ति कहा साथ करने साथ महारा अस्ति करने साथ मारा स्थान स्था

28 महोदयपर-

कुसरोसर वर्मन् ने महोदयपुर का छल्लेस किया है। यह केरम की राजधानी रहा था। वर्तमान समय में इसकी पहचान विरुविकस स की

<sup>1</sup> उत्त पृष्ठी रागाः ॥ माधुरो राजा। शीलापृष्ठ 4 ॥ 3 शीप् 0 । 5 ।, 4 बारा 3 44 ॥ 5 शावपृष्ठ 7—10 ।।

प्रयोध्या मधुरा माया बाधी नाची घवन्तिना ।

पूरी दारावनी भैंव सप्तैना मोशदायिका ॥

नगर भीर ब्राम 139

गई है'। पत्थान जनगद के कान्यकुष्य को भी महोदयपुर कहा गया था', परन्तु कुसक्षेत्रर नर्मन् द्वारा विशित महोदयपुर की स्थिति केरल मे ही है। 29. माहित्मति—

माहिष्मित दक्षिण में धवन्ति में नमेदा ने तट पर अवस्थित थी । यह हैहृपवधी राजा कार्तवीयिर्जुन की राज्यानी रही । प्रशिद्ध है कि उसने प्रामी हुजार भूजाओं से नमदा के प्रवाह की रोक लिया था । मुरारिने माहिष्मित के राज्याजी कहा है । उस समय यहा नगदुरि दस के राज्या साराम नरते के । राज्योज्ञ कहा है । उस समय यहा नगदुरि दस के राज्या से की राज्यानी रही ।

'महाबारत' काल में वेदिगण्डल की राजवानी के जए में माहिष्मित प्रसिद्ध थी। यहां की राजा शिवुपाल था। सहदेव ने वेदिराज का वरणित निमा था। कालिवाल ने इन्तुमीत-वयवर के प्रसान में नमेदा के तद पर प्रव-दिस्ता माहिष्मित नगरी और उसके राजा का पनोरम खला निमा हैं। प्रतिद्ध है कि यकराबार्य छ शाहनार्य करने वाले यब्ब्बनिध्ध और उनकी यानी माहि-प्रमति ने निवाधी में। इतिहास प्रसिद्ध महिल्याबाई ने अपने जीवन ने अनित्म दिन माहिष्मती म ही जिलाने थे। उसने यहा भनेव मन्दिर और आट

वर्तमान समय से नर्भवा ने उटपर धवस्थित मानपरा या सहित्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान ही प्राचीन काल की साहित्यती है। यह स्थान इन्दौर जिल्हें में उपजैन से समज्ञान 40 मील हुए है साथा पित्वम रेलावे के उपजैन-सब्बा रैस मार्गक्षर बदवाता स्टेशन से 35 मील है।

#### 30 मिथिशा-

भगवती सीता की जन्म-भूमि के रूप में पिषिसा नगरी ने भारतीय अन-भीतन में बहुत प्रसिद्धि तथा गीरत शाप्त विद्या हैं। यह नगरी दिदेश अन-पद की राजधानी थी, जहा जनक राज्य परते थे। इसकी जनजद्द की कहते थे। साहित्य के विदेह जनपद की गिथिसा और गिथिसा को प्रदेह भी कहु दिया गमा है। राजधेसर ने गिथिसा को निम्निसयों की राजधानी कहा

<sup>।</sup> तद का प्रिवेस पूरा 4 । 2 विष्णुधर्थोत्तरपुरासा ९३० २-३ ॥

<sup>3</sup> पद्मपुरासः स्वर्गेशकः 3.25 ।। 4 वारा 3.34 n

<sup>5.</sup> धन पू0 374 m 6, बारा 3 25 7. रपू 6 43 H बारा 10.93 H

हैं। पुराएं। के अनुसार राजा निमि ने अपन जीवन काल मे हो मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, अब वे विदेह के नाम से अखिड होने थे। उनके माम पर इस जनपद का और नवरी का भी नाम विदेह प्रसिद्ध हो गया। मुशरि ने राम के विमान को मिथिया के उत्तर होकर मब्दुग यहचाया हैं।

'रामायण, 'अहाजारल', बुराणो तथा उपनिषदी में बिदेह जनपद तथा यहा के राजा का नाम धनेक बार पाँचत हुमा है। भाव के तमम मिचित्ताथीरों की गएका पतिकाशी राजाधों से की जाती थी। मिदिता के राजा ने प्रक्तारों के साथ विवाह करने था प्रस्ताव भेजा था, जिस पर क्योंने से विवाह भी किया हारें।

वर्तमान समय में मिथिला नगरी पूर्वी नेपाल में तराई प्रदेश में है। इसको जनकपूर भी कहा जाता है।

#### 31 राजगृह-

प्राचीन काल स मन्य की राजधानी राजपृह थी। सहाप्तारत नाल स महा से राजा जरासक्य को यावडकी में राजपूत यक्त में भीसतेन ने पराजित किया था। राजबृह को निरिद्ज भी कहा जाता था। इस नगर मी स्थापना सेविराज वसु में पुत्र बृहस्थ ने की थी। पाच पर्वता से थिरा होने के नारए। सह नगर बहुत सुरीशत था। इसका कुछ विवरण मन्य खनरब के प्रतान से विया जा चुरा है।

'तारसवस्तराओं नाटक के राजग्रह ना उल्लेख हुआ है। मगध की राजकुतारी पद्मावती ने शाय उदमान मा जियाह कराने की वोगन्यत्वाद की मोजना वर्ता थी। यहां उदमान ने राजग्रह की घोर जाते हुत दिखाया क्या हैं। भारत में 'राजन्याग्रदताम्' स मगध की राजधानी राजग्रह का वर्धन किया हैं। भारतीय राजनीतिक मानचित्र गर राजग्रह कर बहुत गहरू था, परस्तु राटिलपुत के मगय की राजधानी नत्या जाने पर यह क्ष्म हो गया। नत्यों के समस ने पाटिलपुत हो गया की राजधानी हो गई।

#### 32 লকা-

रावण की राजधानी के रूप में आरतीय साहित्य के लका नगरी बहुत प्रसिद्ध है। इनका बर्णन सका जनपद के प्रसग में किया जा चुका है। प्रतीत

I. वही I 23 ii 2 प्रामास्य पू0 40 ii 3 शन 7 123 ii

<sup>4</sup> प्रतिज्ञा 2 8 ॥ 5 साप पू॰ 60 ॥ 6 स्वयन पू॰ 14 ॥

नगर भीर प्राम 141

होता है कि लक्का द्वीप याजनपद की राजचानी का जाम भी सका ही रहा होगा।

33 सावसक-

प्राचीन लोककषाच्री में लावरान का नाम बहुत प्रसिद्ध है। यह बरस जनवद में स्पित था। बहुाना करके मीम-धरायाग धराने राजा उदयन की वन मिहार के लिये इस ग्राम में से खाया। एक दिन उदयन के शिवार केसने के लिय हुए चले जाने पर उसने चिवित में बाग समा सी मीर प्रसिद्ध कर दिया कि वासवदता हुसमें जल गई। इसवें वह उदयन की पद्यावता के साम विवाह करने के निये राजी करना चाहता खारे।

जावराक प्राम की वर्तमान स्थिति सुनितिषत करना बन्ति है। यी विजये-क्रमुगर माधुर का क्यन है कि नावरानील नामक नयर ते इसकी पहचान सन्मम है। कनियम ने मुगर को जावराक कहा है ।

परस्तु मुगेर का लावस्तक मानना कठिन है। मुगेर नी नियति पटना स बहुत पूर्व मे समा के तट पर है और यह रूपान मनय के बहुत भीतरी भाग में रहा होता। नाटकों के बस्तुनों ने परिपेष्य म लावस्तक नो सत्त दश भी ही सीमामी ने भीतर, परस्तु मन्नम की शीमामी ने समीप होना चाहिय। महा से वासदस्ता नो साथ सेकर योगन्यरायस्त सरसकों से पद्मावती ने पास पहुत सकता था।

34 बारणावत-

महाभारत काल य बार्रणावत एक प्रसिद्ध नवर सवा लीक्स्यान था। यहा का विवस्तित प्रतिक था। इसके उत्सव को बेदले के निवेर पाण्यक भोग युत्तराष्ट्र से भ्रमुतित लेवर गय थे<sup>थ</sup>। पाण्यों ने ज्ञावा देने के लिये दुर्वीयन में यहा लाक्षागृह कवनाया वार्थ। पाण्यकां ने दुर्वीयन से सिष्य करने के निस्य सार्व कप में जिन पांच ग्रामों को भांग की थीं, उनमें बार्रणावन भी एक वार्थ।

बारणावत की पहुचान नेस्ट किने के बरनाला से की जाती है। यह हिन्दर भीर कृषणा नदियों के समय पर है और नेस्ट से 5 मील है। यहा एक उने टीने को कारणावत बहा जाता है। कारणाव धासन कान से पह किसी समय एक मुस्सिम पनीर ने निवास किया था। यहा जबकी जियारत होती है। हुछ समय पहले यहा एक सस्त्रत पाटवासन की भी स्वापना हुई है।

६ स्वप्न प्॰ 40-42 ।। 2 ऐना पूछ 816-817 ।।

<sup>3</sup> मभा मादिएवं 142 2-3 // 4 बाबापू0 47 // 5 वेस्ती 1 16 🛭

गढ़वान में उत्तरकाशी के समीप लक्षेदवर महादेव का मान्दर है। यहां प्राचीन काल की जली हुई ईट मिसी है। कहा जाता है कि यही वारणावत या भीर सिव का प्रशिद्ध मन्दिर या, जिसके उत्तव को देखने के सिये पाण्डव यहां भाषे थे। उत्तरकाशी के समीपस्थ पर्वत को भ्रांत्र भी वारणावत कहते हैं।

35 बाराससी-

दक्षिये ए० 150 पर।

36 fafanı-

प्राचीन समय की प्रसिद्ध विदिश नगरी की क्षानिवास ने दवाएँ कन्यद की राजधानी वहां हैं। इसकी ध्रवन्ती जनपद की राजधानी कहा हैं। इसकी ध्रवन्ती जनपद की राजधानी भी कहा गया हैं। पुरुषिन के छासन काम में घवन्ती जनपद की राजधानी विदिशा थी। उसने यहा का शासक सपने पीन धरिनियन की नगरा था। धरिनियन इस नगरी के दक्षानी में बिहार करता थां। यहाँ की राजधानी में बिहार करता थां। यहाँ की राजधानी में बिहार करता थां।

विदिशा का उल्लेख क्यामिनक ने भी किया है। यहा बस्तिविक्यु नामक विद को भूषायें सम्बन्धालित वाह्य से विष्य गई पी<sup>4</sup>। वाह्य के तमय भी विदिशा कहुत समुद्ध नगरी थी। उसने शूबक की राज्यांनी विदिशा का क्यों के विकासी क्षेत्रका) के तह पर किया है।

विदियां की प्रसिद्धि रामायागु युग में भी थी। बालमीनि सुचित करते हैं वि शास्त्रक के पुत्र शत्रपाती को विदिशा का दासक बनाया गया है ।

वर्तमान समय में विदिशा की पहचान जिल्हा नगर से की जाती है। यह मध्यदेश में बेतवा के तट पर बता हुआ है। अध्यदेश की राजपानी भीराजने यह 26 शील उत्तरपूर्व में है। विदिशा के समीप ही साची म मगोक का प्रसिद्ध स्तुप है।

37. विराटनगर-

विराटनगर महाभारत नात ना एक प्रसिद्ध नगर रहा था। यहा ना राजा विराट था<sup>8</sup>। पाण्डवो ने ग्रपनी बजातवास की सर्वास इस नगर मे

<sup>1</sup> तेवा दिशु प्रमितविदिशालक्षपा राजधानीम् । पूनमध 24 ॥ 2. रम् ६ ३२-३६ ॥ ३ नयमि विदिशासीरोद्यानव्यनम् इसोपमान् । माराऽ 1

रपु 6 32-36 ॥ 3 नयमि विदिशासीरसिम्बन्धि स्वीम विदेशासीत् । माना ।
 पाद क्ष्मीक 20 ॥ 5 रामायण उत्तरकाण्ड 108-10 ॥ 6 पत्र 9•43॥

नगर और ग्राम 143

राजा विराह के घाष्ट्रभ में ब्यादीत की थी। विराहनगर मरस्य जनपद की राजानी थी। इसके समीप ही उपम्बन्ध मंत्रर था। यहा राजा विराह का स्कन्याबार था। इसी स्थान पर रह कर पाण्डवों ने गुढ़ की विराही की थी और शह्म उनसे मिलने घाया था। । सस्य जनपद का उत्सेख पहुले क्यां जा चुना है।

विराटनगर की पहचान वर्तभान समय में वैरतनगर से भी जाती है। यह जयपुर से 40 मील उत्तर में है।

38 बेरसय-

भास ने 'श्रविमारल' नाटक में वैरस्थानगर का उल्लेख किया हैं। इस नाटक की कुछ्यूनि वैरस्थानगर की हैं। गार्थिका कुरङ्गी के पिता कुन्तिभोज की राजधानी वैरस्थानगर थीं। इयं चरित मे राजा रन्तिदेव की राजधानी भी वैरस्थानगर कही गई है।

'वैरम्यनधर' की ठीक पहचान नहीं हो सकी है। श्री विजयेन्द्रकुमार माषुर का कहना है कि वैरम्यनधर की स्थिति चन्त्रक की सहायक घरव नदी के सद पर थी। इस नगर को भोज कहा जाता धा'।

39 व्याधिकविकन्धा-

नीमुदीमहोत्सव' वे व्याविकिष्ण-धा का उन्लेख है। यह स्वान दुर्ग के क्य में था, जो विजयवाधिनी के मिदर विषकायदन के निकट था?। व्याप नाम से स्पट्ट है कि इसनी रिचित विजय पर्वेशवेखी के सन्दर होंगी काहिये, जहा क्याच नामक बन्य जाति रहती होगी। वह स्थान मिर्जापुर के सामीय कुछ होना काहिय।

किंदिनचा बाम से दो स्थानो का मरिचय मिलता है। एक किरिक्तमा इसिता में बारवार जिले में हैं। यह नेतारी के समीर, विजयनगर स तीन मील दूर तुगमा के तट पर हैं। इसके दिलाय-गिवन में वो भीन को हैं। पर पम्पा करोचर हैं'। दूसरी किंदिनचा दक्षिणी जारक में ही निमापुरी में हैं। परनु में दोनो ही किंदिनचारों उस स्थापकिकिन्या से भिन्न है, जिनका

उपप्तव्य स शत्वा सु स्वन्धावार प्रविश्य च ।

पाण्डवानय सान् सर्वोन् शल्यस्तत्र ददर्श हु ।। मभा उद्योगपर्व 8 25 ॥ 2 वरन्त्य नाम नगरमप्यस्ति । अवि पूर्व 161 ॥

<sup>3</sup> पिता कुराया भूपालो वैरन्यनगरेक्वर । श्रवि 6 13 ॥ 4 ऐना प॰ 88 । 5 की प॰ 3 ॥

<sup>4</sup> एता पूर विवास पर पर पर पर पर पर विषय सभी विषय पर विवास की 14 पूर्वी की 14 पूर्वी की 14 पूर्वी की 14 पूर्वी की

उत्सेख विजित का ने किया है। यह व्याविकित्तन्या दुर्ग नि स्वातिनी देवी से सन्दिर के सभीय था। इसको मणुरा से बहुत दूर भी नही होना चाहिये। मणुरा को राजकुमारो कीनिमयी यहा पैदल ही देवी का पूजन करने के लिए धाई थीं । इसी के सभीय धानार्य जाजाति का धाधम था, जो निन्ध्य नन में धनस्थित था। धत ज्याविकितन्या दुर्ग निर्जा-पुण के सभीय शिक्ष्य पर्वतासाला में कही रहा होगा।

40 शुज्जवेरपुर-

'शामक्य' के कथानक में प्रञ्जूबेरपुर का महत्व हैं । यह निषायराज गृह की राजधानी था । राम के बनवयन के समय मुसन्त्र उनको रथ में बिठा कर प्रञ्जूबेरपुर लागे थे। यह उन्होंने ध्रयोध्या की मोर उन्मुख होकर महाराज दशरम से सन्देश बन्हों का वर्षत्र म किया था । तदनन्तर गृह ने राम को गया के पार उन्हारा था ।

कु जुलेरपुर की पहचान इलाहाबाद के वर्तमान लिपचैर से की जाती है। यह गया के तट पर मता है। तुलसीदास ने इसकी तिपचौर ही लिखा है। जिस बाट से राम ने गमा की पार विवाद पा, उसकी रामवीरा कहते हैं। लिपचौर की स्थित प्रयोग से अपने तया इसाहाबाद से 22 मील दूरे है।

४०९' 4। साकेत—

देखें भयोध्या प्र॰ 119 पर।

42 हस्तिनापुर-

भारतीय साहित्य में हस्तिनाभुर बहुत प्रसिद्ध है। यह कुरुविधा की राजधानी आग्नीरधी के सामें तट पर बती हुई धी । इसको नामपुर भी कहा गया था । प्राचीन साहित्य में इसके हस्तिनाभुर, सम्बद्ध, सामग्रीस्थ हिस्त नामग्रीस्थ हस्ति-प्राम, साक्ष्मचेयन्, अञ्चल्यन् कार्या नाम मिनसे हैं।

पौरां हिन कथाओं ने अनुसार हिन्नापुर को पुरुवधी राजा बृहत्सक्र के पुत्र हिस्तन् न नसाया था अत इसका नाम हिस्तनापुर प्रसिद्ध हुमा। 'प्रभिज्ञानदाकुरतसम् के नायक दुष्यन्त की राजधानी यही हस्तिनापुर यी।

<sup>1</sup> की पु॰ 8 ॥ 2 बारापु॰ 109 ॥ 3 प्रतिपु॰ 62 ॥

<sup>4</sup> उत्त 1 21 ॥ 5 पच पूर्ण 61 ॥ 6 तप पूर्ण 21 ॥ 7 वही पूर्ण 43 ॥

<sup>8</sup> पाणितीय मध्दाध्यायी 4 2, 101 u 9 ऐना प्॰ 1016 ।।

दुष्यत में साथ विवाह होने के वाद गर्भवती पक्तासा यही घाई घी'। कीरबों के समय में हस्तिनापुर भारतवर्ष वा सबसे प्रमुख नगर था। 'महाभारस में इस नगर की समृद्धि धीर सीन्द्रम का विस्तृत कर्णन है<sup>9</sup>।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि हस्तिनापुर पर प्रकृति का मानेन बार प्रकोण हुमा। मानेक सार गया की बाद ने इस नगर को बहाया और यह पून बसा। परीसित के पोत्र निचलु के समय गगा की बाद ने इसका पूरा विनाश कर दिया। तब उसने हस्तिनापुर को छोड कर यमुना के तट पर कौशास्त्री को प्रवती राज्यांनी बनाया।

जैन साहित्य में भी हस्तिनायुर बहुत प्रसिख है। जैनियों का यह पित्र तीम है। 'विविध्ययिषकर' के प्रमुखार ऋषभदेव ने घरने राम्बन्धी हुत को कुरकोत्र राज्य दिया था। तुरु के पुत्र हस्तित् ने हस्तिनायुर नात स्काया था। यहा प्रमेक तीर्यङ्कर हुये। वर्षमान यमय में भी हस्त्र्नायुर जैनियों का प्रसिक्ष तीर्थ है और उन्होंने यहा धर्मक सस्त्याय क्षोत्री हुई है।

भेरु से 22 मील दूर उत्तरपूर्व मे वथा के तट पर हस्तिनापुर प्राम् में प्राचीन हस्तिनापुर के प्रवक्षिय है। यहा से गया की बुक्त पारा प्रव काफी दूर हट गई है। परन्तु एक छोटी धारा जी बुक्तिया बहुताती है, इसके समीप से बहुती है। प्राचीन नगर व धनेक टीले सौर खरबहर यहा हैं। इसके समीप से कहती है। प्राचीन नगर व धनेक टीले सौर खरबहर यहा हैं। इसके समीप ही 6 मोल पर मणाना कसवा है।

- भनुसूरे स्वरस्य त्वरस्य। एते हस्तिनापरगामिन कथ्य शक्यायन्ते।
   भनिका प 285 ॥
- 2 मभा भादिपवै शब्दाय 10 ।।

गढवान में उत्तरकाशी के समीप लक्षेत्रवर महादेव का मन्दिर है। यहा प्राचीन काल की जली हुई ईटें मिली है। कहा जाता है कि यही वारएगवत था और शिव मा प्रसिद्ध मन्दिर था, जिसके उत्सव को देखने के लिये पाण्डव यहा द्याये थे। उत्तरकाती के समीपस्य पर्वत की माज भी वारएगवत कहते हैं।

35 वाराससी-

दिखिये पु॰ 150 पर।

36 fafanı-

प्राचीन समय की प्रसिद्ध विदिद्या नगरी की कालिदास ने दशार्ग जनपद की राजधानी कहा है। इसकी धवन्ती जनपद की राजधानी भी कहा गया है<sup>2</sup> ।

पुष्पमित्र के शासन काल में अवन्ती जनपद की पात्रधानी विदिशा थी। उसने यहा का शासक प्रपने पौत्र क्रान्तिमित्र को बनाया था। धरिन्मित्र इस नगरी के उद्यानों ने विहार करता था<sup>3</sup>। यही के राजमहको में उसने मालविका को पादा द्या ।

विदिशाका उल्लेख स्थामिलक ने भी किया है। यहा दयितविष्ण नामक विट की भुजायें यन्त्रचासित बागा से बिंघ गई घी । बागा के समय भी विदिशा बहुत समृद्ध नगरी थी। उसने शूद्रक की राजधानी विदिशा का वर्णन वेत्रयती (वेतवा) के तट पर किया है।

विदिशा की श्रीवृद्धि रामायगा-युग में भी थी। बाल्मीकि सुचित करते हैं कि शतुरन के पूत्र शतुभावी की विदिशा का शासक बनाया गया है ।

नर्तमान समय मे विदिधा की पहचान भिल्सा नगर से की जाती है। यह मध्यप्रदेश मे बेतवा के तट पर बसा हगा है। मध्यप्रदेश की राजधानी मोपालसे यह 26 मील उत्तरपूर्व में है । विदिशा के समीप ही साची में अशोक का असिद्ध स्तुप है।

## 37. विराष्ट्रनगर-

विराटनगर महाभारत काल का एक प्रसिद्ध नगर रहा था। यहा का राजा विराट पा"। पाण्डवो ने अपनी धजातवास की शबधि इस नगर मे

तेषा दिशु प्रथितविद्यासक्षमा राजधानीम् । पूर्वमेष 24 ।।
 रषु 6 32-36 ।। 3 नयसि विदिशासीरोद्यानेष्वनय इवागवान् । माका 5 1

पाद श्लोक 20 ॥ 5 रामायसा उत्तरकाण्ड 108.10 ॥ ॥ पच पु० 43॥

राजा विराष्ट के ब्राश्चम में व्यक्षीत नी बी । विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी बी । इसके सभीप ही उपप्रजय गगर था । महा राजा विराट का रूक-पावार था । इसी स्थान पर रहा कर पाण्डनो ने मुद्ध की तैयारी की यो और शस्य उनसे मिसने ब्राया था । मत्स्य जनपद वा उरलेख पद्धे किया था चवा है ।

विराटनवर की ग्रहचान वर्तमान समय में बैरतनगर से भी जाती है। यह जयपुर से 40 मील उत्तर में है।

38 वैरन्त्य-

भास ने 'प्रविधारक' नाटक से वैरन्स्यनगर का उल्लेख विया है'। इस नाटक की पूष्टभूमि वैरन्स्यनगर की है। नाधिका कुरङ्गी के पिता कुन्तिभोज की राज्याभी वैरन्स्यनगर धी'। इर्ष चरित से राजा रन्तिदेव की राजधानी भी वैरन्स्यनगर वाही गई है।

'वैरस्यनवर' वी ठीक पहचान मही हो सकी है। श्री विजयेश्वकुमार मापुर वा कहना है कि वैरस्यमगर वी स्विति यन्यल की सहाय कारण नदी के सट पर थी। इस नगर को भोज कहा जाता था ।

39 व्याधिकविकत्या-

कीमुदीमहोस्तव' मे व्यायकिविन्धा का उत्तेख है। यह स्थान दुर्ग के रूप में था, जो विश्व्यवासिनी के मन्दिर विव्वकायतन के निकट या<sup>3</sup>। व्याप गाम से स्थव्ट है कि इसकी रिचति विच्य पर्वत्येशी के मन्दर होनी चाहिये, जहां ब्याच नामन बन्य जाति रहती हांगी। यह स्थान मिर्जापुर के समीप कही होना चाहिये। किविन्धा नाम से दो स्थानी का परिचय मिलता है। एक किविक्या

द्विलाएं में पारवार जिले में हैं। यह बेलारी के समीर, विजयनगर स तीन मील दूर तुगभद्रा के तट पर है। इसके दक्षिण-गरिवम में दो मील की दूरी पर पम्पा सरोवर है<sup>6</sup>। दूसरी किंग्निन्या दक्षिणी भारत में ही निम्बापुरी में हैं<sup>7</sup>। परन्तु ये दोनो ही किंग्किन्यायें उस व्यापकिंग्किन्या स मिल है, जिनका

उगप्सच्य स गत्वा तु स्कन्धावार प्रविक्य घ ।
 पाण्डवानघ तान् सर्वान् शत्यस्थत्र ददर्श हु ।। मभा उद्योगपर्वे 8 25 ।।

<sup>2</sup> वैरन्य नाम नगरमप्यस्ति । भवि पृ॰ 161 ।। 3 पिता मुरम्या भूपालो वैरन्त्यनगरेश्वर । भवि व 13 ॥

३ पिताकुरम्याभूपालावरन्यनगरस्वर।भाव ६ । ३ ६ ऐनापृ० ८८ । ५ कीपृ० ३ ॥

<sup>6</sup> जे भार एएस 1894 पृष्ट 25 ॥ 7 जे एएस वी वो 14 वृष्ट 519 ॥

144 उस्लेख के महि

उत्सेख विज्यिक ने किया है। यह व्यापनिष्याणा पूर्ण विज्ययासिनी देवी के मन्दिर के समीप था। इसकी मयुरा से बहुत दूर भी नहीं होना चाहिये। मयुरा को राजकुमारी कीर्तिमयी यहा पैटल ही देवी का पूजन करने ने लिए प्राई थी<sup>2</sup>। इसी के समीप प्राचार्य जाबालि का प्राथम था, जो विज्या यन ने प्रवस्थाय था। प्रत व्यावकिष्तित्वधा पुर्ग निर्का पुर्व के समीप विज्या पने लेश होते होता।

40. मृं द्वितेयुर-

'रासायएं के कथानक में शृङ्क्षेरपुर का महस्त है। यह नियादराज गृह की राजधानी था<sup>8</sup>। राम के वनममन के समय सुमन्त्र उनको रय में विठा कर शृङ्क्षेरपुर साये थे। यहा उन्होंने प्रयोग्या की घोर उन्मुख होकर महाराज दशरम से सन्देश बड़िक वर्षक्रम किया था<sup>8</sup>। तदनन्तर ग्रह ने राम को गणा के यार उतारा थां।

श्रृं जुनैरपुर भी पहचान इसाहाबाद के बर्तमान सिगरीर से की जाती है। यह गया के तट पर बना है। तुस्सीदास ने इसकी सिगरीर ही लिखा है। जिस पाट से राम ने गया की पार किया या, उसकी रामबीरा कहते है। सिगरीर की स्थित अयोध्या से 80 मील तथा इसाहाबाद से 22 मील दूर है।

. 41. साकेत—

देलें अयोध्या पृ० 119 पर।

42 हस्तिनापूर-

भारतीय साहित्य ने हस्तिनाशूर बहुत प्रसिद्ध है। यह कुरुवशियों की राजधानी मामीरवी के दाव तट पर वशी हुई थी । इसको नागपुर भी कहा गया था । प्राचीन साहित्य से इचके हस्तिनापुर, गणपुर, नामसाह्मय, हस्ति-

ग्राम, भासन्यीयत्, प्रहास्यक ग्रादि नाम मिलते है ।\* पौराखित कथाधो के ग्रतुसार हस्तिनापुर को पुरुवशी राजा वृहत्सप

पाराणिक कथाया कं अनुसार हास्तानापुर का पुरुवका राजा बृहत्तन के पुत्र हस्तिन् ने वसाया था अतः इसका नाम हस्तिनापुर प्रसिद्ध हुमा। 'म्राभिजानसाकुन्तसम्' के नायक दुष्यन्त की राजधानी यही हस्तिनापुर वी।

<sup>1</sup> की पृ० 8 ।। 2 बारा पृ० 109 ।। 3 प्रति पृ०62 ।।

<sup>4</sup> चरा 1 21 ।। 5 पच पूर्व 61 ।। 6. राम पूर्व 21 ।।7 नही पूर्व 43 ।। 8 पासिनीय मध्यान्यायी 4 2 , 101 ॥ 9, ऐना प॰ 1016 ।।

दुष्यन्त के साथ विवाह होने के बाद गर्भवती प्रकुत्तला यही आई धी। । नौरवों के समय मे हस्तिनापुर भारतवर्ष वा सवी प्रमुख नगर था। 'महाभारत मे इस नगर की समृद्धि और सीन्दर्य का विस्तृत वर्णन हैं।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि हस्तिनापुर पर प्रकृति का प्रमेच बार प्रकोप हुन्ना। प्रतेक बार गमा की बाड ने इस नगर को बहाया और यह पुन बता। परीक्षित के पौत्र निचलु के समय गमा की बाड ने इसका पूरा विनास कर दिया। तब उसने हस्तिनापुर को छोड़ कर यमुना के सट पर की सामग्री को प्रपत्ती राजधानी बनाया।

जैन साहित्य में भी हस्तिनापुर बहुत प्रसिद्ध है। जैनियों का यह पित्र तीर्थ है। 'विविधतीर्थंकरु' के सनुसार ऋषभवेन से अपने सम्बन्धी कुरु मो कुरुक्षेत्र राज्य दिवा था। कुरु के पुत्र हस्तिन् ने हस्तिनापुर नगर बसाया था। यहा स्रनेक तीर्थंक्षुर हुवे। वर्तमान समय में भी हस्तिनापुर जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है और उन्होंने यहा स्रनेक सस्थावें स्रोती हुई हैं।

मेरु से 22 मील दूर उत्तरपूर्व में थमा ने सट पर हस्तिनापुर प्राप्त में प्राचीन हस्तिनापुर ने प्रथमिप है। यहां से गमा की युख्य धारा ध्रव काफी दूर हट गई है। परानु एक छोटी धारा, जी बूखीयमा पहलाती है, इसके समीप से यहती है। प्राचीन नमर ने भनेक टीसे भीर खण्डहर यहां है। इसके समीप ही 6 भील पर मदाना कसवा है।

<sup>।</sup> प्रनुसूर्यस्यस्यस्यस्यः। एते हस्तिनापरगामिन क्रयय शब्दायन्ते। यभिक्षा प 285 ।।

<sup>2</sup> मना पादिएवं ग्रप्याय 10 ।।

# तीर्थ और ऋषियों के आश्रम

भारतबये एक धर्मप्रधान देश रहा है। यहा के नागरिकों में धर्म के प्रति ध्रास्ता होने से विविध तीचों का विकास हुमा बा। तपस्वी ऋषियों में भी नागे में धपने निवास बनाये थे। सस्कृत नाटकों में अनेक तीयों तथा न्याप्तिमाप्तमी का उत्तेस हुमा है। इनका धयलोकन उपयोगी और रोक्क होगा।

# (क) तीर्थ

1. ग्रगस्यतीयं-

देखें पृष्ठ 153 पर सगस्त्य साधम ।

## 2 श्रप्सरस्तीथं-

कालिवास के अप्यारस्तीर्थ का उत्सेख किया है। 'बिभिज्ञानशाकुन्तनम्' के पनुसार यह तीर्थ हस्तिनापुर के ही गया के तट पर था। उप्यन्त द्वारा विरस्कृत रोती-नत्पत्री रुकुन्तका को उसकी माता क्षेत्रका अप्यारस्तीर्थ से उठा कर ते गई सी'। इस तीर्थ के महात्म्य के विषय में कराना की गई थी कि प्रपाराने यहा अपने बाम से साकर कि की ममोकामानाष्ट्रों को पूर करती हैं।

यस्पराधी वा मूल निवास वासिदास ने मारीच के धायम ने समीय बतामा है, जो हेमकूट पर्वत पर चा। 'धनिज्ञानवाकुन्तवम्' के मनुबार मीनवा नाम की प्रधारा झकुन्तमा को छठा कर मारीच के धायम में से धार्ट भीगा

I सभिक्रा 5 30 ।। 2. वही पु॰ 389 ।। 3. बही पु0 504 ।।

3. सर्वोध्या-

देखें पृष्ठ 119 पर।

4 उडजियनी-

देख पृष्ठ 123 पर ।

5े. काची⊸

देले पच्छ 125 पर।

काशी—

देखें वारासासी पष्ठ 150 पर।

7. कुमारीतीर्थ-

भूलशेखर वर्मन् ने दक्षिण भारत में कुमारी तीथ का बल्लेख किया है। वर्तमान समय मे यह करवाकुमारी कहलाता है। यह भारतवर्थ में विक्षण मे म्रान्तिन छोर पर समुद्रतट पर है। इसके तीन भोर समुद्र है। पूर्व मे बगाल की लाक्षी, परिचम में अपन सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर है। इस स्थान को प्राचीन वाल मे नुमारीपुर भी बहा गया था। 'महाभारत' भीर पुरायों में यह कुमारीतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस लीर्थ की सभी पापो का विनाश करते वालाक हा गया है।

भारतवर्षं का विस्तार कुमारीपुर से हिमालय तह 1000 योजन

कहा गया है 1

B गोकर्शा-

गोकर्ण प्राचीन काल से प्रसिद्ध शीर्थ है । इसकी दक्षिण समुद्रतट पर भवस्यित कहा गया है। हवं ने यहा भगवान शिव की प्रतिद्व लिख्न मृति का सहलेख किया है<sup>5</sup>।

'मागवतप्राला' मे गोकर्ण तीथं मे शिव न मन्दिर का वर्णन हमा हैं। 'महाभारत' में श्रीव बीर्य के रूप में गोकर्ण का अनेक बार सदेत हैं?।

<sup>1</sup> ব্দ पु॰ 168 H

<sup>2</sup> मभा वनपर्व 85 23 ti 3 पचपुराण 38.23 II

<sup>4.</sup> काव्य पु॰ 92 ।। 5 ना पु॰ 168 ॥

गोन एर्रिय विवशेश साक्षिय यत्र पूजेंट । भागववप्रास्य ।

<sup>7.</sup> मभा मादिपर्व 216-34-35, वनपर्व 85-24-29, 88-14-15 ।।

कालिदास भी इस तीर्णं का वर्णन करते हैं, जो दक्षिण समुद्रतट पर हैं<sup>1</sup>। फूलदेखर वर्मन् ने गोनर्णं तीर्णं को दक्षिण में बताया है<sup>2</sup>।

गोव गुंसिय की स्पिति वर्तमान करकार जिले के उत्तरी कनारा के समीप है। इसके समीप के गेंदिबा नगर है । गोबा से तीन मील दक्षिए में सदायित नगड़ है भीर पहाँ सा 30 गोल दक्षिए में करवार भीर कुमता के पश्च में गोकरण है। कुमता से यह 10 मील उत्तर है। यहा गगयती नाम की नयी सबुझ में मिलती है। इस नगर में महाक्सेस्वर तिव का मन्दिर है, जो रावस हुइ में मिलती है। इस नगर में महाक्सेस्वर तिव का मन्दिर है, जो रावस हुइ स्थापित काश्या जाता है।

यर्तमान समय म गोक्स महाराष्ट्र का प्रविद्ध तोर्थस्थान है। इस मन्दिर की रचना प्रविद्धितन चैली में हुई है। प्रति वर्ष विवराति पर यहा विद्याल मेला लगता है। इसमें दूर दूर वे मत्तजन साते हैं। एक गोक्स्प्रें तीर्थ का नेपाल में भी उत्लेख हैं। परन्यु सङ्क्ष्य बाटको में बाँखर गोकस्प्रें विवाद भारत में ही है।

#### 9 चण्डिकायतन-

प्राचीन काल म विष्यवासिती देवी का एक प्रसिद्ध मन्दिर भीर तीर्थरमान विष्या बनो मे था। यह चिष्डकायसन के नाम से प्रसिद्ध मा। यहां दूर दूर से शक्त जन साकर स्थानी मनाकामनाभो को पूरा करने के लिये देवी स प्रायमा करते थे। शुरसेन देश की राजकुमारी कीतिमसी यहा पूजन के तिये प्रार्ट थीं।

देवीभागवत' पुराल के अनुसार विल्यावासिनी का मन्दिर मिर्जापुर के समीप एक पवत सिखर पर हैं। इसी पवत शिखर के समीप भगवती सीगनाया प्रष्टमुजी का मन्दिर है। यह उन 52 सिद्धपीठों में से है, जहां सकी के प्रजु नट कर गिरे थे। इस स्थान पर सती का समूठा गिरा था। 'ज्यासिर्तसागर' में विल्यवासिनी को पवित्र माना गया हैं। सातवी सताम्दी में यह अंदिस तीये एका क्षीमा।

A WILL FRANCISCO TO THE PARTY IN THE PARTY IN THE

अप रोषसि दक्षिणोदधे श्रितगोकर्णनिकेतनभीश्वरम् । रम् 8 33 ॥

<sup>.</sup> मुम पु॰ 168 ॥ 3 ज्योडिएमि पु॰ 70 ॥ 4 वहिता पु॰ 257 ॥ जण्डिकामतन गत्ना कानिचिदहान्याराययितु मगवती विन्व्यवासिनीम् ।

को प्• 8 ॥ 6 देवीमागवतपुरासा 7 ३० ॥ 7 शिवपुरासा 4 1 21 ॥

चण्डिकायता या विज्ञ्यवासिनी का मन्दिर यव भी राष्ट्रमान है। प्राप्तीनम मिजीपुर के परिवास से कुछ सील दूर विज्ञ्याचल नगर से बिन्दुवा-सिनी या विन्य्यवासिनी का मन्दिर है। वरन्तु यह मन्दिर पर्वत रिखर पर न होकर मैरान से है।

10 द्वारका-

देखें १८७ 132 पर।

11 प्रभासतीर्थ-

हारका के समापवर्ती प्रभास तीय का उत्लेख सुभद्राधनअप' में हुआ है। यहा प्रमेक तीययाभी घाते थे। हुआ ती सरकार का मत है कि सातकी शताब्दी म यह तीय घषिक प्रसिद्ध हुआ था?।

'महाभारत' ने प्रभास तीयें का विस्तुत वर्शन हैं। यहा सरस्वती नदी का समूद्र में समय होता है। इही स्थान पर जारा नाग के ब्याध के बाह्य से हुत होकर इस्टम् में बेहोराय किया था। पाण्डवों ने भा इस तीय की माझा की थी। इसी स्वाग पर मिद्रा से उन्मत यादव परस्पर तवगर नष्ट हो गय कैं।

12. प्रयाग-

देखे कुल्ह 135 पर।

13 बालकातीर्थ-

'प्रतिकादौणधरायस्य' से यानुकातीर्थका उल्लेख हुमा है। यस जन-पद से जो मार्गदक्षिस्य की भ्रोर जाता है, वह बालुकार्तीर्थपरनमदा को पार करता था। इससे भ्राने वेस्पुतन भ्रीर नायवन था।

14 मधुरा-

देखें पृष्ठ 137 पर ।

15 मिथिला--

देखें पृष्ठ 139 पर।

- इस्तीरियल गंबेटियर माफ इन्डिया वी 18 पृ0 377 ।।
- 2 सुभ प 0 9 ।। 3 हिज्याए पू 0 225 ।।
- 4 मेशावनपर्व 118 15 ॥ 5 विद्यापुरास 5 37—40 ॥
- बालुकाक्षीर्यं नर्मदा सीरवां वेस्पुवने फलत्रमावास्य.....नायवन प्रयासी भर्ता । प्रतिका पृ0 15 ।।

16 वारणावत-

देखें पृष्ठ 141 पर।

17. बाराएसी-

यारामुसी प्रति प्राचीन नाल से प्रसिद्ध सीयं रहा है। बरुमा पौर प्राची (नगा की वाराश्वसी के समीप घारा को प्रश्नी कहते हैं) में मध्य बसा होने के कारण यह नवर याराश्वसी कहलायां। यह काशी जनवद की राज-वानी या सीर कांसी भी कहलाता था। ज्यापार के केन्द्र के रूप में भी यह बहुत प्रसिद्ध रहा। पठ-खाल ने हचको वस्त्र के ज्यापार का वेन्द्र बतावा हैं।

बाराएसी को भगवान थिय का निवास माना आसा है । यहा के निवासी सासाधिक खुली को भोगते हुँव भी भगवान शिव को प्राप्त करते हैं । शिव का निवास होने से काराएसी को शेप विश्व से पृवक् माना गया । सेनीश्वर वर्णन करते हैं —

'समग्र पृथिकी के भार को शेषनाग बहन करते हैं, परन्तु वाराणसी इससे प्रलग हैं<sup>5</sup>। यह शिव का धवना क्षेत्र हैं धीर धन्सरिक्ष की मगरी हैं<sup>6</sup>।

यही कारण था कि विश्वाधिक को अपना राज्य दान करके हरिरचन्द्र बाराण्यती कांग्रे और अपने को तथा अपने परिवार को वेच कर उन्होंने कांग्रि की टिक्सिणा पूरी की। एक पण्डाक ने उनको अरीवकर अगशान की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। धाज भी वह स्थान वाराक्षती से है और हरिरचन्द्र पाट के नाम से प्रतिद्ध है।

वाराण्यां नगरी को काशी भी कहा जाता है। कालिदास ने वर्णन किया है कि पुरुष्ता की विवाहिता रानी काशी के राजा की पुत्री थीं। "महामारत" से कथानक स्र काशी का महत्वपूर्ण योग है। भीष्म ने काशीराज की तीन पुत्रयो-साना, स्राध्यका और सम्वालिका का अपहरण्य प्रतने भाइयो के विवाह ने लिये किया था। शिव की नगरी के रूप में काशी ने परम प्रतिद्वि अपन को थी। इसकी गणना मोश प्रदान करने वाली सात परियों में में गई है।

<sup>1</sup> कुम्परास 30 63 ॥ 2 बाब्टाध्यायी 5 3 55 पर महाभाष्य ॥

<sup>3.</sup> बारा पू0 693 ॥ 4 बही 10 12 ॥ 5 चण्ड 3 4 ॥ क चण्ड 2.30॥

<sup>7</sup> काशिराजदुहितरम् । विक्र 2.1 के पदचात् ।।

द्र प्रयोध्या मचुरा गाया काशी काशी श्रवन्तिका । पूरी द्वारावती चैब सप्तैता मोझदायिका ।।

श्रद्धालु भारतीय जन वारास्त्री का सदा से झादर करते रहे है। वृद्ध होकर वारास्त्री जाकर निवास करना मौस का हेतु समझा जाता था। वारा-स्त्री में प्रास्त्री का परिस्थान करने से प्रास्त्री पुनर्जन्म से मुक्त होकर मोक्ष को प्रास्त्र करते। यहा सत्तार के सभी व्यक्त किन्छन हो जाते हैं। यहा निवास के हाथ पर चिपका बहुत का सिर छूट कर गिर नथा था, प्रत बहाहस्या का पाप नहीं स्वयत। शिव-पार्वादी इस सेत को कभी नहीं छोड़ते।

प्राचीन बारामिसी ही बतमान की बारामिसी है। प्राचीन काल के समान यह प्रच भी बसे और विद्या का प्रसिद्ध केल्द्र है। धर्म का लाभ करने के लिये भारत के प्रत्येक भाग के यहा लाखो ही विवासी खाते रहते हैं।

#### 18 वृद्धावन-

भगवान् कृष्युः की जोगा से राम्यन्यित होने के कारण कृष्यावन स्वष्ठत प्रसिद्ध तीर्ष रहा। भास ने 'बाजचित्रम्' में बुन्दावन का प्राक्षपे चित्र सिद्ध सिद्धत रिया है। यहा गो-पार्थाया रहते थे। यस्त्रुत किया है। यहा गो-पार्थाया रहते थे। यस्त्रुत के का को गोन्य गोए स्वच्छन्दता से विचरण वरती थीं। 'शीनद्भाषवत' के धनुसार कस के प्रस्थायारी से बचन के लिये नन्द गोकुल से बुन्दावन चले प्रार्थ से । कालिहात ने वृन्दावन में शुरतेन जनवद के अन्तर्यंत दशाया हैं। राजसेकार में इसकी मसूरा के ससीय तथा समुरा राज्य के धन्तर्यंत विकार हैं।

वर्तमान समय में कृष्यावन इसी नाथ से प्रसिद्ध है। यह मथुरा से 6 मोल उत्तर-परिचम में यमुना के तट पर है।

#### 19 शकावतार-

कालिटास ने गङ्गा के तटवर्ती शकावतार का वर्णन किया है। नदी मादि वलीय तटवर्ती स्थानी पर पार उत्तरंगे के स्थानो की प्रवतार कहा जाता था। कालिटास ने अनुसार मानिनी के तटवर्ती करन के आधाम से हस्तिमानुर की जान सो मार्ग के गगा को पार उत्तरंगे का घाट शकायतार या। पौराजिन कथा प्रसिद्ध है कि निसी समय दन्द (त्राज) के साथ असल्य करते हुने इन्द्राव्धी (धार्थी) ने सभी तीच्यों या धार्याहन करते हुने यहाँ दाना किया था। तदमन्तर यह सारा क्षेत्र सकावतार नहताया। और जहाँ धार्थी

<sup>1</sup> चण्ड 36~7 n

<sup>2</sup> एतस्मिन् बुन्दावने प्रशाम पानीय पौरवा बम्यारव हुवँदायतु गोपनम् । वाप वृ0 51 ॥

<sup>3</sup> रभू 6, 50 ॥ 4 बाराप्0 143 ॥

ने स्नान किया था, वह स्थान श्रभीतीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हस्तिन।पुर जाते हुय शर्टुगला ने शर्मोतीय में वन्द्रना की थी। उसी समय उसकी समूठी की गिरा गर्दे। श्रकावतार म धीवरो की श्रावादी थी। जहां रहने वाले एक भीवर का मध्यती के पेट से वह अपठी भाषा हुई।

राकारनार की पहचान मुजयकरनार विले से समा के तट पर अवस्थित शुक्र रहात से नी जाती है । श्री विजय-क्ष्मार आधुर ने शुक्र र-सर्वास्थ्यत शुक्र रहात से नी जाती है । श्री विजय-क्षमार आधुर ने शुक्र र-ताल को बहु प्रतार का ही अपने से साना है । यहा गमा के एक पार मडावर है। श्रहा भाजिनी नदी आती है । अत राष्ट्र प्रतार कर काशक्स के इसी मार्ग से आई होगी और उसने यहा याग को पार करके नदी से स्नान र के बन्यन करसे हुये अपनी धमूठी अनजाने ही जस से गिरा थी होती।

# 20 शचीतीर्थं~

कान्त्रिदास ने सक्राबतार के साम सचीतीय का भी वर्णन किया है। इसकी स्थिति वहीं उस स्थान पर थी, जहां सची ने स्नान किया था। इसका विवरण उत्तर दिया जा चुका है।

# 21 விளவிட்

भवस्ति ने दण्डकारण्य में सीतातीय का उल्लेख किया है, जहां गीडा दरी नदी की पार निया जा सकता था?। वनवास की धविष में पषवटी में रहते हुमें सीता यहां स्नान करती होगी अत इसका नाम सीतातीय प्रसिद्ध हो गया होगा। मध्यप्रदेश के जिला दमीह में सुनार नदी के तट पर भी एक सीतानगर है, जो प्राचीन तीय है।

#### 22 सोमतीर्थ-

न गितदास म अभिज्ञानवाकुन्तनम्' मे सोमतीय का उल्लेख किया है। समुत्तका के प्रति देव की प्रतिकृतता को व्यान्त करने के सिये कव्य इस स्थान पर गये ये<sup>8</sup>। ज्ञाभिज्ञानदाजुन्तनम् के किन्ही सस्नरस्मो में यहा सोमतीर्थ

शक्रावताराम्यन्तरे शक्तीतीय वन्यमानाका नरपास्ते हस्ताउ गगाम्रोतिस परिश्रव्यः श्रविका पृ0 363 ।।

<sup>2</sup> शक्रावताराम्यस्तरालवासी धीवर ा श्रमित्रा प्0 380 ॥

<sup>3</sup> मालिनी के बनो में । पृष्ठ 191 ।। 4 ऐना पृष्ठ 887 ।। 5 उत्त प. ० 213 ।।

<sup>6</sup> दैवमस्या प्रतिकृत शर्मावत सोमतीर्यं यत । प्रभिन्ना प॰ 142 ॥

पाठ हैं। धत सोमसीर्थ प्राचीन समय में उस स्थान पर रहा होगा, जिसको वर्तमान में प्रभासपट्टन कहते हैं।

प्रभासपद्दन की स्थिति परिचन यमुद्रतट पर द्वारका से कुछ दूर है। यहां अति प्राचीन विवयनिवर स्थीतिलिङ्ग है। वहां जाता है कि इस स्थान पर विव की यारामना करने चन्नमा ने स्थायोग से मुक्ति पाई। वह देश प्रजा-पति के जान के संय रोग से पीडित हो गया था। यह यह स्वान सोमतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नन्दाला है और 'भूगोल पित्रजा' से 'भूवनकोवाक्त' के सनुसार इसी को सोमतीयं मानना चाहिन?।

गड़वाल में केंद्रारनाय में नीचे एक सोम नदी मन्दार्थिनी में मिलती हैं। इस स्थान का सोमप्रयाग पहते हैं। इसको वी सोमतीय माना जा सकता है, जो सित प्राचीन हैं। प्रसासट्टन की प्रपेशा यह स्थान कथ्य के साल्यम के प्रयिक्त समीप रहा हाथा। सहागरत के अस्तुवार कुरतीय के लिकट में। एक सोमतीय था। यहाँ कांतिकेय ने तारकांसुर का वथ किया था? प्रभासपट्टन की अपेका यह स्थान की करवा कर साल्यम के स्थान है। प्रसासपट्टन की अपेका यह स्थान की करवा के साल्यम के स्थान है। स्रत सोमतीय की पहचान कमने से ही किया एक के साथ सम्भावित है।

# (ल) ऋषियो क भ्राधम

#### l धगस्त्य-

प्राचीन साहित्य में प्रमास्य मुनि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। यिष्ट्य पर्वत को कचाइयों को पार करके उन्होंने दक्षिण भारत में भारतीम सरकृति का प्रचार किया थां। वे सुदूर दक्षिण तक पट्टेचे थे। तिमल साहित्य के प्रमुदार प्रमास्य मुनि धार्य संस्कृति का प्रचार करने के किये दक्षिण भारत मंदी प्रीर उन्हों के लगे को अध्यान भारत मंदी प्रदेश करें। प्राचीन साहित्य में उनके प्रध्यमों की स्थिति उन्हों को दक्षिण भारत की प्रचार करने के क्षिण प्रमास की क्ष्मी जन्म स्थानों पर विश्वत है। प्रमास्य की रक्षी साम्रस्य की रक्षी साम्यस्य की

<sup>।</sup> ज्योहिएमि पु॰ 85॥ 2 भूगोल पत्रिकाभुवनकोषाङ्क 1932मई-जून वृ 6॥ 3 मना शस्त्रपर्व 44 52॥

<sup>4</sup> र मायरा प्ररूपयकाण्ड 11 85-86 मना बनपर्वे अध्याय 104 ॥

<sup>5</sup> रामायस भरण्य काण्ड 11 37-4211

<sup>6</sup> ग्रामर भ्राफ दी इविडियन लैंग्वेजेज पू॰ 101, 109 u

<sup>7</sup> महा 7 36 ॥

ग्रीर उनकी पत्नी के प्रभाव से उत्तरवर्ती साहित्य मे उनका ग्राश्रम तीर्यं के रूप में प्रसिद्ध हो यया।

'त्रियद्गिका' मे अगस्त्यतीयं ना जल्लेख दुमा हैं!। किसी समय यहा ग्रनस्त्य मुनि का धाध्यम रहा होगा। यहा स्नान नरता पुष्य समका जाता होगा। 'प्रियद्गिका' के एन वर्णन से प्रतीत होता है नि यह तीमें ग्राग जनपत्र में सभीप बिन्ध्य वन से था। 'सहाभारत' से प्रमास्यानम का यर्णन है, जबकि पाण्डव तीर्ययाला ने प्रसा से ग्राम के का कर प्रमास् स्थाभाग पहुँचे यें!। सग जनपद गी स्थित मास के पूर्व में थी। वर्तमान समय मे राजप्रक ने समीप दन साथम की स्थित मन नी कलावा भी गई है।

'स्वन्दपुराएं के सदुक्यर के 16 वें सम्प्राप्त में सन्त्रसाहन पर्वत पर सगरस्य प्रान के साथम तथा तीये होने वा वर्णन है। वहा वे सपनी पत्नी लोगानुसा ने साथ पहिते थे। गवनाना मा महित्यकों से 100 भीत करार भीर स्वप्रयाम ते 10 मील सामें वेंबारनाथ भी और सम्बाधिनी के बार्ये तट पर प्रास्त्रय मुनि का प्राचीन मस्तिर है। बीध सीध सा ने इसी स्थान पर प्राचीन प्रमारसाध्यम माना हैं। परन्तु जन्होंने दूध का माप करने में कुछ भूत कर सी है।

द्वार्य सस्कृषि तथा धर्म वा प्रचार करने के लिये बायस्य मुनि वयोकि विक्य को पार वर के उत्तर में दक्षिण की और गये से तथा उस कोर ही रहने लगे थे, अन दक्षिण को पत्त में उनके आध्यम की स्थिति वा मनेक स्थानों पर वर्णन है। ३० इकारण्य में गोदावरी ने तट पर चनवा साध्यम सार्व। गहा झगस्प के तथ सनेक ह्यांचेशा ऋषि रहते के। स्थास्त्य में सहित्वया का अस्य में कि लिये जनेक ह्यांचेशा करिया है होते वे। सगस्स्य व कही विवा में अस्य स्थान सार्व में कि लिये जनेक ह्यांचेशा स्थान तथा स्थान सार्व पर पास में उनके साथ सार्व पर विकास स्थान सार्व में कि लिये जनेक स्थान सार्व नहीं से अपना तिवास वनायां था।

अगस्त्य के इस आश्रम वी पहचान नातिक पचनटी ) से पूर्व में 15 मील दुर प्रकोल। श्राम में वी वह ही । यहा अब भी एक विवास कुण्ड अगस्त्य

प्रिय पृ० 3 ॥ 2 तत सम्प्रस्थितो राजा कौन्तेयो भूरिविधिए।

श्रमस्याध्यममासारा दुर्जयायामुबास ह ।। मन्ना बनपर्वे 96 l ।। 3 प्राएम् 90 610 ।। 4 उत्त 90 165 ॥

<sup>5</sup> मस्मिन्नगस्त्यममुखा भदेशे भूयास उदगीयविदो वसन्ति।

वैभ्योऽधिमन्तु निगमान्तविद्या वानमीविषादर्गीदह पर्यटामि ॥ उत्त 2 3 ॥ 6 महा पू 169 ॥ 7 भारत अम्रल चतुर्व तण्ड प्र189 ॥

कुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। नन्दलाल डि नै नासिक से 24 मील छत्तर-पूर्व मे अगस्त्यपुरी को प्राचीन अगस्त्याध्यम माना है<sup>1</sup>।

प्राचीन साहित्य ने बनस्याध्यम नी स्थिति दक्षिण समुदतट पर भी कही गई हैं। 'महाचारज' से बिताण ममुद्र तट पर पाच तीर्थों भी मणाना है। इनमें समस्य तीर्थ भी हैं। अर्जून ने स्थानी बनवाम नी सर्वाध में यहा तीर्थमात्र। में यो और भववान् दिव का पुजन निया था।

सगरस्य मुनि ने विस्तृत अन्यरः नरके धार्य सस्द्रति ना प्रवार किया या. यत. विभिन्न प्रदेशों से उनने झाल्यों ना होना स्वामाविन है। प्राचीन साहित्य में झगरस्य ना उत्सेल एव महान्य पर्यटन तथा विद्यान्त स्वस्थी पर्य-प्रवारक ने रूप में हैं। उनने झालमों का वर्णन यनेन स्थामी पर है।

# 2 झिंच-

भारतीय साहित्य में झांत्र ऋषि को गणना सन्दिष्यों में है। इनकी पत्नी सन्तृत्या रातियों में गिरोमांछ थी। पातिझत्य के प्रभाव से प्रदूश, विच्यु और तिल का भी इनकी गोड़ों में लिखे हैं कर से साला रहा था। वनकरत भी स्वित्य में चित्रकृत से दिख्य की और जाने पर राम प्रति के साध्यम में पहुंच थे। कालिमान ने सहल की बार्च में सहित्य की कालिमान ने सहत्य में सीता को पहुंच थे। कालिमान ने सहत्य निव्या है कि साध्यमारे पत्नृत्या ने सीता को पर दिखा था कि सह राम का सब अन्तुत्र, विद्याई देशों थे। कालिमान की सहत्य अनुत्र है दिखाई पर सुप्राव्य सन्तृत्या ने गीता के सङ्गी पर सुप्राव्य सन्तृत्या ने गीता के सङ्गी पर सुप्राव्य सन्तृत्या स्वाया था ।

वानिवास ने चित्रजुट झीर मन्दाविनी वा चेएाव वाररे निला है कि स्राज-पत्ती प्रत्युक्त स्थाप वार्ष ने निष्ये विषयमा ( माजापिनी) को प्रवत्त सामस्य में सामीज में आई भी । धरि के साम्या मी पहुचा चित्रकूट । सामीय मावारिमी रातट पर को गई है। इस नदी के खेलामा समय में प्रक्र रिवना भी बहु। है। यह स्थान पिज्जूट की बानादी से बाट भीत दक्षिणा म पहाडी पर है। इसको सम्माया भी बहु बाता है। यहा सांत्र मुनि मोर सम्माया जी मुक्तिया क्यार्ता है।

श्चनम्या नाम ≡ारु स्थान यहवास में भी प्रतिद्व है। पापेस्वर से साथे मण्डल क्षीर थहाँ में तीप मीम काये सबमुखा है। इसम कुछ ही हुर

<sup>।</sup> जनाहिएमि पु. 2 श 2 मभा मादियम 215 1-3 m 3.वही 216.17 m

<sup>4</sup> सा ७ ३५ ॥ ५ स्पृ १२.२ " ॥ ६ वही १३ ४७-४९ ॥

<sup>7</sup> वहीं 13 50-51 म

तुङ्गनाथ शिखर है। कहा जाता है कि इस धनसूया स्थान गर ब्रह्मा, विष्यु धौर महेश ने धनसूया के गर्य से जन्म लिया था।

404-

कण भुनि की गुणना भी सप्तापियों में है। आरतीय साहित्य में 'नका साक्षम सीमं, पर्यारण्य, स्पीभूनि बीर त्रिवा के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। कण्य को कुलपति कहा शया है। इससे सिद्ध है कि इनका साक्षम एक प्रसिद्ध विकारकान था।

कालिदास ने चकुन्तला के निवास स्थान के रूप में करने के द्राक्षम को बहुत प्रतिद्ध किया । यह प्राथम नानिनी के तट पर्र हिमालय की चपरमका भे था। यहां मालिमी के सभी कोर हिमालय की चपरमकार्य थीं।

सनेक विद्वान समालांचको ने रुष्य-माश्रम की पहलात महायर से भी है। सम्प्रतः इसी स्थान को पारियां ने थान्यपुर वहा है। यह स्वार विजानीर नियान को पारियां ने थान्यपुर वहा है। यह स्वार विजानीर नियान को स्थान करायु ने की भी र निवानी ने तर पर है। यहा से मुराबावाव कहारनपुर देखने मार्ग पर स्थित नवकर स्थेतन कर पर है। यहा से मुराबावाव कहारनपुर देखने मार्ग पर स्थित कर कर स्थेतन के का विजानीर की म्रारमिन क कक्षाची के भूगील से मश्रावर से यथा आश्रम की स्थित काश्री गई है। मैनस-मूनर भी इसी बात को म्रानद है। स्थानर का स्थानर का स्थानर के प्रत्यन प्रमुक्त स्थान है। स्थानर के स्थान से स्थानर के स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान

परातु प्रमेक अन्वेपक और समालोचक इत सत से सहनत गद्दी है। भी निधि विद्यालकार का सत है कि कब्ब आध्यम की दिवाति वर्तमान चौकी गाट में थी। यह स्थान मावितने नदी के तट पर गश्रीवाबाद से 14 मीत है। कीटदार-सुरिदार मार्ग पर यह कीटदार से 6 मील है। इसके समीप एक मडी (बैनस) का वन है, यो आधीन काल में नडिंग्ल कहुनाता था। इस

<sup>1</sup> मभा बादिपर्वं 215 1-3 स्कन्दपुराम् केदारसण्ड 57,10-11 धन्तिपुरास् 115.10 ॥

भागपुराल 115.10 ॥ 2 एष सनु कण्वस्य कुसपतेरनुमानिनीतीरमाथमो दृश्यते । प्रामिज्ञा पूर्व 142॥

<sup>3</sup> हिमिनिरेश्वरमकारण्यवासिन कण्वसन्देशमादाय । प्रमित्रा पू॰ 335 ।।

पादास्तामिति निष्ण्णृहरिखाः गौरीगुरोः पानना । मिश्रा 6.17 ।।
 भन्दास्यामी 4 2.10 ।। 6. इन्मीरियन मनेटियर भात 2 प्र॰ 332 ।।

<sup>7.</sup> सैब्रेंड बुवस भाफ दी ईस्ट ॥ 8. मालिनी के बनो मे प० 201 ॥

यन में त्यस्या करते हुने विश्वाधिक का मेनका है सम्बन्ध हुना या मौर समुन्तला उत्पन्न हुने थी। नविष्त् वन में त्यामी चाने के कारण अकुन्त सा का नाम गाविष्ता भी मसिद्ध हुना (नविष्ति वने परित्यक्षता नविपती) हो हो । हिमालय की उपस्पकार्य प्रारम्भ हो खाती है और पर्यंत-प्रश्वनार्य दृष्टि-गोचर होती है। इस प्रवार सामवेष्ट गाविलाश के बचन सिद्ध होते हैं कि कष्य म्राथम हिगालय की उपत्यका में है तथा मालिनी के दोनों म्रीर हिमालस की उपस्पनार्य हैं।

#### 4 गीतस⊸

राम रूपाओं में पर्णन है कि जब राशकों का यथ करके तथा विस्वा मिन्न ने यक की रक्षा वर्षे राग निर्मिताकी धीर गर्ये ती गार्ग में उनकी गीतम ऋषि का धार्थमं मिला। यहा ऋषिके शाप से शिलाबनी प्रहित्या का उन्होंने उद्यार किया?!

"रानायस्व" और 'रपुजश', में शौतम ऋषि के आश्रम की निधिवा के सीन कहागया है। इस माम्भ्रम की पहुंचान उत्तरपूर्व देलवे के प्रतिक्ष हिटान के सभी अहिवारी जान के की गई है। इसने तिहेदनर भी कहत हैं। विकाश में के साथ राम और लक्ष्मख दीवाती ही कर गिधिना गये के ! मध्य में गीतम जा झाश्रम मिला, जहा राम ने सहित्या का बढार किया। मिहिवारी का समिल के साथ पान तीवभूमि के क्य में प्रतिक्ष है। यहा गीतम ऋषि और सहित्या के ताम से कुण्ड, सरीचर, चीरा और सच्चिरों के प्रयोग कियान हैं। कमतीला रहेउन से तीन भील उत्तर परिचय में पुनीरा ग्राम में महित्या के ताम से कुण्ड, सरीचर, चीरा और मचिरों के प्रयोग कियान कियान कियान कियान कियान की प्रतिक्ष से मुनीरा ग्राम में महित्या का स्विवर है।

गीतम ऋषि के आध्यम की स्थिति अन्यत्र भी विशित्त है। नन्दनाल है न झिंद्दरीली (वनसर) के सभीप और बाबू (बर्बुद्ध) पयंत पर गीतम प्राध्यम के सिंप के स्वीप एक स्कटिक जल की बाबडों है। इस स्थान की करानी कहा जाता है। स्थानीय जन-श्रुतियों के अनुसार स्थान वें। स्थानीय जन-श्रुतियों के अनुसार स्थान वर्शन के स्वीपता मेरिक कहा जाता है। स्थानीय जन-श्रुतियों के अनुसार स्थान वर्शन के स्वीपता मेरिक कहा जाता है।

<sup>1</sup> सन्दर 20 tr

<sup>2</sup> मिथिलोपवने तत्र धात्रमे दृश्य राधव । पुराण निर्जन रम्य पत्रच्छ मुनिपुणवम् ।। रामायण वालकाण्ड अध्याय 48 ।

<sup>3</sup> रघू 11 33-34 ।। 4 ऐना पु० 56 ॥

<sup>5</sup> कल्याम् तीयिष्ट्र वर्षे 31 पूर्व 153 6 ज्योदिएमि पर्व 31 ।) 7 ऐना प्रव 309 ।।

मौतम के पुत्र शतानन्द जनक के पुरोहित थे। उनका आक्षम वहीं रहा होगा, जहा उनके माता-पिठा थे। जनको के पुरोहित होने से उनका आक्षम मिथिता में भी अवस्य रहा होगा।

### 5. च्यवन--

'धिक्रमोचेंनीधम्' लाटक से क्यान ऋषि के बाल्यम का नहींन काबा है। उनेशी ने प्रपने पुत्र कायु नो उत्पन्न होते ही क्यानन के बाल्यम में छोड़ दिया था। यहाँ उनके जातकर्म मादि सल्कार हुवे तथा उनकी समुबँद मादि की शिक्षा ना प्रमन्य हुवा!। साल्यम में युद्ध निष्ठा का प्रमन्य होने पर भी हिसा का निषेप था। बायु डारा नृक्ष पर बैठे गिद्ध को वेश कर गिरा देने पर क्यानन ऋषि ने उनको भागा-पिता के गायु हस्तिनाशुर भेज दिया!।

प्रतिच्छानपुर मे राजा के सहल से सगधनीय पश्चि को मास का दुकड़ा समजकर गिद्ध ने चळा विधा था। तस्वन्तर ऊपर द्याकास में चवकर काट कर वह दक्षिण्यिका को भार उड़ गया।

क्यतम आश्रम की स्थिति सामान्यत गयम मे गया जिले मे मानी गई है। पटना नया रेलवे मार्ग पर नया से 27 मीम पर जहानावाद श्टेशन से 36 मील पर वेपपुण्ड स्थान है। यहा ज्यवन ऋषि का आध्यम नहा जाता है। दार्थाति की पुश्ली सुवन्या ने यही भूता से ज्यवन ऋषि की प्राप्त फोओं थी सौर जनशे ऋषि वेपाह करना है। तदनगद दसी देपपुण्ड में स्नान करें ज्यान ने तंत्र पाय सोत स्वयोधन भी पाया।

परन्तु 'विक्रमार्वतीयम्' के अनुसार ज्यवन आध्यम नी स्विति प्रतिष्ठा-नपुर ( गगा के बार्ये तट पर बतंमान भूसी ) के दशिए। में कही गई है। 'महाभारत' की सुकत्या भी कथा से ज्यवन आध्यम की नर्भवा के तट पर

मजुकी - देर क्यानाश्रमात् ग्रमार गृहीत्वा सम्प्राप्ता तापसी ।

तापती - जातकमांविविधान तहस्य भगवताच्यवनारीयमनुष्टिनम् ।
गृहीनविद्या धनुवेदेऽभिवितीत । उवैद्यो बातमान्नमेव विद्यागमविभिन्न भगवतस्यवनाष्ट्रमे ......(वक्र श्रव 5 ।।

तावसी- गृहीसामिय किम पादपशिकारे लक्ष्यीकृतो वास्त्व । तत उप-सम्य वृतान्तेन भगवता स्वयनेनाह समाविष्टा नियातमेनमुवंदी-हस्ते । विश्व पद 5 ॥

<sup>3.</sup> विश धर 5 ii 4. भी इसी दक्षिमान्तिनागगत, स विश ग्रंग 5 ii

नहा गया है!, जो वैदूर्य गर्यत के पहचात् हैं । वैदूर्य गर्यत सम्भवत. मर्मशा नदी के सटकर्ती संगमश्यप ने पर्वश्रो नो कहा गया है। इश्वने सभीप भेड़ायाट नामक स्थान है, जो जनलुषुर में 13 भीता है। स्थानीय जन-सृतियों के प्रतुसार यहां पृष्ठ ऋषि ना साध्यम था। और भूषु ऋषि के पुत्र ज्यायन से । यह भेड़ायाट स्थान प्रनिष्टानपुर के दक्षिण में ही है, यह 'विक्मोर्वशीयम्' में विश्वत स्थवन श्राध्यम 'में स्थिति यहाँ मानी जा सकती है! ।

6. परशुराम-

भारतीय साहित्य में परशुराम का नाम बहुत प्रनिद्ध है। इनकी गएना विष्णु के इस वस्तारों में की गई है। ये महस्य जमदिन बीर रेसुका के दुन में। नगंतीविष्ठांत हारा विता का वप करने से भुद्ध होकर उन्होंने 21 बार सम्पूर्ण क्षत्रियों का सहार करने सागै पूषियों को करमय के सिंह दोन गर रिया। तदनन्तर वे स्वय महेन्द्र पर्यंत पर रहने के विदे की गई।

भित्रभी का वय करा तथा सारी जूबि का क्या की किये हान करने वरमुदास होशा की घार का तथ तथा सरेट पर्वेत पर रहते तहे। पाव्योत्तर के मुनान यह भूबि क्यान कोकलारें सहास्थरता के मुनान परपुत्तम न कृषिकी का दान करने यान निवास की निवस्तुत सुरीत सांगी भी। समुद्र द्वारा मानी की बहु भूबि वर व सामय क्या कर रहते सारे स्थास भूमि शुर्पारक कहलाई, जो अपरान्त क्षेत्र के अन्तर्गत थीं । वर्तमान नातसो-पारा श्ला शुर्पारक था, जो बस्बई के समीप थाना जिले मे हैं।

### 7. बाल्मीकि-

'रामायला' के रचियता वास्मीकि को सस्कृत भाषा का झाँव किंव होने का गौरप प्राप्त हैं। प्राप्तीन साहित्य के बाएंत्रों के रानुसार बारमीकि का समसा और यंगा नित्यों के साथ विद्याप सान्यन्य है। यह बाहमीकि का मात्र्य इन नित्यों के साथ होना पाहिए। इनसे भी बढ़ तसका के झिएक समीए है। कहा जाता है कि एक दिन माध्यन्तिक सबन के लिए बाहमीकि समता नदी के तट पर गव। यहा उन्होंने, एक व्याप हारा औष पक्षी गा बब देखा, जनकि उसकी प्रिया औंची विदाय करती हुई उसर मानशि में उड़ रही थी। इस करता छात्र को देख वर महाकृति वी वाएंति से नित्म छात्र प्राप्त हुई तह हुया—

> मा निपाद प्रतिब्दा स्वमनम शान्तती समा । यस्त्रीःचमित्रुनादेकमंत्रधी ेकाममोहितम् ॥

तदनम्सर बाल्मीवि ने बहुता वं बादेश से 'रामायण' की रचना की'।

'रामायला' ने अनुसार अनुवार अनुवार के प्रारम्भ से राम ने चित्रकृत के समीन सामगीस के आ असे आकर करिय के दर्शन विदे से थे। स्रीर उनके निवेंस से विदे से करिय हिन्दे से स्वार्ट उनके निवेंस से विदे से करिय हिन्दे से पर्याप्त कि साम के साम का साम के साम का साम

<sup>ा</sup>मभा शन्तिपर्य 49 66-67 ⊓ 2 उत्त पृ॰ 18-131 ॥

<sup>3</sup> रामायए। भगोध्याकाण्य 56 16 म

<sup>4</sup> गगापास्तु परे पारे बाल्मीवेस्तु महारमन ।

माध्यमोदिन्यमञ्जाबस्तमसाकीरमाधित ॥ रामायमा उत्तरमाण्ड 45 17-18॥

कानपुर से 12 मोल पर उत्तरपूर्य मे बिठूर (प्राचीन माम ब्रह्मावर्त) स्वान है। प्राचीन किन्वदन्ती प्रसिद्ध है कि यहा ब्रह्मा ने अस्वसेय यज्ञ किया था। वाल्मीकि की ब्रह्मा (प्रनेतस के नाम से प्रसिद्ध थे। बिठूर में बाल्मीकि ना शाश्रम कहा जाता है। सभीप ही एक कुर्य को बाल्मीकि कूप गहते है। यहां बाल्मीकेवर प्रश्नदेव का मन्दिर है। समीप में सीताकुण्ड, सब-कुल-निवास और स्वर्ण की शिक्ष है। आक्षम के समीप एक होटी नही है, जो गमा में मिल जाती है। इसको उत्तरी तोन या नीन कहते हैं। सम्बर्ग के समीप एक

तमसा-गाग के खगम तथा बिद्भूर, स्थानों में दूरी बहुत है। यह सम्भव हैं कि बातमीकि के बाज्यम दोनों स्थानों पर रहे हो तथा जह्यावर्त-प्राध्म जन्म-स्थान रहा हो। बाल्मीकि को दशारय के साथ परन मित्रता थी, प्रत उन्होंने प्रमना दूवरा प्राध्म ध्रयोध्या के घषिक समीप ग्रभा-तथसा के सङ्गम पर बना विश्व हो।

'रामायशा' के उत्तरकाण्ड के प्रमुक्तार राम ने अवसमय का आयोधन मैंनियारच्य में किया था<sup>3</sup>। दिहनाश ने इती का श्रमुखरण दिया है <sup>4</sup>। जब कुश 'भौर सीता को लेकर शास्त्रीकि इस यक्ष में सम्मित्तित होने के लिये नैमियारच्य परे में। वहा उननी मेंट राम के हुई। विदुर से नैमियारच्य का सार्ग प्रिक सीपा, सरक तथा छोटा है।

बाङ्गीकि का अग्रत्म अपने समय में थिया का प्रसिद्ध नेन्द्र रहा था। सान्सीकि स्वय वेद आदि शास्त्री के बिदान् थे। जय-कुछ को सभी विद्याधों की विक्षा बालगीकि के आश्रत्म में ही मिली थी। अवसूति के अनुसार प्रदूष साजार्थे भी विद्याख्यत करती थी। आवेदी नाम की एक छात्रा अध्ययन में विक्र स्वयम् होने से नारण बालगीकि के धाश्र्य का छोड़ कर अगस्य के विद्या-केन्द्र में चली गईंग।

### 8. मतज्ज-

रामायल में मतञ्ज ऋषि का वर्लन है। उनका आध्यम पम्पा सरोबर के समीप ऋष्यमून पर्वत पर या। यतञ्ज के शाप के कारल वाति इस पर्वत पर नहीं पा सकता था<sup>ड</sup>़ यत सुपीब के इसको अपमा निवास बनाया था।

<sup>1.</sup> धन प्॰ 32 ॥ 2 काह भीत्र पृ॰ 32 ॥ अ'रामायए। उत्तरकाण्ड धध्याय 91-93 ॥

<sup>4</sup> मुद्र पु॰ 61 श 5 उत्त 2 3 श 6 बही प॰ 205 श

धमणा नाम की शबरी इन्ही मतङ्ग की शिष्या थी। वह उनके भाश्रम के समीप ही फुटी बना कर रहती थी।

श्रूष्यमूक पर्यंत धौर पस्या सरोवर के सभीप झनेक स्थान मतङ्ग ऋषि के नाम से प्रसिद्ध थे। श्रवरी ने राम-नक्ष्मण को झपने धाशम के समीप सुन्दर मतङ्ग थन के दर्शन कराये थे<sup>2</sup>। पस्था सरोवर के सभीप ही एक प्रत्य जनायय मतङ्गसर कहलाता है। श्रूष्ट्यमूच पर्वत के सभीप की पहाढी को झाज भी मतङ्ग पर्यंत कहते हैं<sup>3</sup>। झत मतङ्ग आश्रम की स्पिति यहा होनी चाहिए।

9. भारीच⊷

कालियास ने हेमकूट नामक किम्पुच्य पर्वत पर मारीच श्राधि के स्राध्यम का वर्षांन किया है। वे ब्रह्मा के पौध और मरीचि नामक प्रजापति ने पुत्र वे तथा स्थय भी प्रजापति ये। उनको सुर-समुरी ना पिता वहागया हैं।

कालिशस का यह हेमकूट पर्वत अनेक करपनाओं से आच्छा है। इसके वर्णमी में शविषानीत्त्रया भी बहुत है। इसको पूर्व से परिचम तक विस्तृत तथा कनकरतिनस्वन्ती कहा पया है। यहा अप्यास्त्री का निवास है भीर तथसी जन तथ करते हैं। यहा रणों की शिकार्स, मन्दार तथा संशोक के बृद्धा, स्वयंक्रमक, अपराणिता आदि वनस्थिया भीर सिंह, वर्ष आदि जन्द होते है।

हेमकूट पर्वत की स्थिति का वर्शन पर्वती के प्रकरण में किया जा चुका है। 'यराष्ट्रपुराण' के अनुसार भागीरथी, अववचन्या और यमुना के बद्दाम श्रेष हेमकूट पर्वत में ही हैं। अत मारीय का आध्यम उत्तरी गढवाल

के अचे पर्वतीय क्षेत्र मे रहा होगा।

10. वसिष्ठ-

प्राचीन भारतीय साहित्य में बसिष्ठ रमुवशी राजाघों के कुलपुर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। रमुकुत के राजकुमारों की विधा-दीशा का कार्य के हिंसम्प्रत करते कें। बारिष्ठ के राजपुर होने से उनका आधन सर्योध्या से यहुत इर नहीं होगा पाहिए। कावितास ने वर्णनों के प्रसार पत्र की प्राचित के निष्

<sup>1.</sup> महा 5 27॥ 2 रामायण उत्तरकाण्ड 4 20-21 ॥ 3 ऐना प्0519॥

<sup>4</sup> हेमबूटो नाम विष्मुरुपपर्वतस्तप संविद्धित्रेत्रम् ।"यत्र-स्वायमभुवानमरीचेर्यं प्रवश्नुव प्रजापति ।

सुरामुस्युरं सोऽत्र सपत्तीरस्तपस्यति ॥ विभन्ना 7, 9 ॥ 5 उत्त पृ0 32 ॥ 6 वहीं 7 13-14 ॥

गजा दिलीप वसिष्ठ के झाधग में गमें थे, जो झमीष्या से कुछ हर हिमालय की सराई में था। दिलीप रच पर बंठ नर चले और सारे दिन चलकर साय समय जब उस झालम ने पहुँचे तो रख के प्रक्ष यक चुने थे। यहा रहते हुए थे प्रतिदिन निक्ती ने उन चलों में चराने ने जिये ले जाते थे, जो हिमालय की उपस्थानाओं में फैला हुआ था। एन दिन यह जो शङ्गा-प्रपात के समीप पति गई हम परी हुई एक पुका से प्रविद्ध हो गई?

कालिदान के इस वर्गन से स्पष्ट है कि विश्वक का आध्रम अयोध्या से उत्तर की और हिमालय की सकहटी में उन्न स्थान पर होना चाहिए, जहा प्रयोध्या से एक दिल में रख डारा पहुँका जा सके। निर्मित ने इस स्मल पर एक्झा-प्रयोग्यास अध्य का प्रयोग किया है, जी आध्रम के समीप अस में प्राप्त में बल गङ्गा पद का प्रयोग नकाने में कारण गङ्गा-प्रयास अब्द से किसी भी पर्वसीप भारते का बोध हो सकता है, जो किसी नवी में मिसता हो। अस स्योध्या है उत्तर में महांगान नेपास में जहां पर्वत-म्र सासो प्रारम्भ होती हैं, विषठ का साम्रम रहा होगा।

समाजीचकी ने बसिष्ठ झाल्रम की स्थिति के सम्बन्ध में झीक करूप-सार्थ की है। द्वाह जा विकार है कि बर्बुद (आधू) परंत पर बसिष्ठ का साथम थां परन्तु वह स्थान लयोच्या वे राजी दूर है कि रचुवदी राजाधो के कुनपुत्की का स्थायी निवास सम्बन्ध नहीं है। मधुतूदन क्षीभा में (धायर) (सरस्यती) वे तट पर बसिच्ठाल्थम की स्थित मानी हैं। रपनाब रामचन्द्र-दिवाकर पढ़वाल से बर्दी-नेदार में भाग किसी स्थान पर बसिच्छाल्य को ने भी स्थीकार करना सम्बन्ध नहीं है। प्रोचेसर स्टबाल से पहुसार भागीरथी की महीचार पितान के उर्जन स्थान पर बसिच्छाल से पहुसार भागीरथी की महायक मिलाना के उर्जन स्थान पर बसिच्छ का आध्यम था। यहा सब भी वसिष्ठ पुता, वसिष्ठ हुव्छ झांदि सांगीम विक्रमान हैं। परन्तु सह स्थान भी स्थीच्या से बहुत दूर है। वस्मव र नि कभी विक्रम न द्वा थार सीचंयान की हो भीर दूर स्थान पर तत्था की

<sup>1</sup> रमुप्रथम-द्वितीय सर्ग॥ 2 रमु 2.26॥

<sup>3</sup> क्योशिएमि पृत 100, धाऐभू पृत 558-559 ॥

<sup>4.</sup> महवि बुलवेभवम् पृ0 13 ॥ 5. हिमालय दर्शन भूमिका पृ0 4 ॥

<sup>6</sup> स्वन्दपुराए ने मन्तर्गत ने दारकण्ड ना भीगोनिन एवं गास्त्रनिक ग्राप्यसन । पृष्ठ 72 ॥

'महामारस' में उस्लेख है कि भागी वारह वर्ष के धजातवास में प्राण्तेन विविद्ध पर्यंत की बाजा की भी। वे अगस्त्यवट होकर इस स्थान पर पहुँचे ये। यह स्थान पड़्ता के समीप ही था। ऋषिकेश की 10 मील की दूरी पर हितक-गणा सबस पर बगा के दायें तट पर विविद्ध मुहा है। महाभारत-कार ने सम्प्रका इस स्थान ना उन्लेख विद्या होगा। परन्तु यह स्थान जी प्रयोध्या से बहुत दूर है, जहा एक दिन भे पहुँचना उस गुग में सम्मय नही

ज्यर के सारे विवेचन से भी विचिट के धालम की समार्थ स्थिति का बीय नहीं होता। तथापि कालियात के वर्णनी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनका आध्य समोध्या से उत्तर में गेपाल में हिमान्य भी तत-हरी में उस स्थान पर होगा, जहा घाषरा की कोई धारा प्रवात वनाती हो। यह वर्षमान नेपालगण के समीप हो सकता है। मन्य स्थानी पर विस्टाध्यम की की किन्यवरितवा हैं, उनसे यह मनुमान किया जा सकता है किया होगा ने उन स्थानों नो यात्रा भी होगी तथा यहा कुछ समय तक तर किया होगा।

### 11 विश्वामित्र-

प्राचीन भारतीय चाहित्य में विश्वमित्र ऋषि की प्रीविद्ध और वर्मंड, रोजस्यी और सामध्येशामी ऋषि के रूप से हैं। वे विश्व ऋषि हैं। 'ऋषि हैं का रोत्या मण्डल जनके ही जाम से हैं। उनकी गर्युता सप्त-ऋषियों में की गई है। विस्तामित्र अपने कीवन के वहुते भाग से मित्र ये तथा पाषिपुर (बाग्यकुक्त) के पाजा थे। क्षत्रियस्व ने प्रति विरक्त होकर कठोर सप के प्रभाव से उन्होंने प्राह्मायस्य और ऋषि का पद प्रस्त किया था।

मुरारि के अनुसार विश्वामित्र का जायन की मिकी नदी में तह पर था। ये महान् भाषामं और इस्तिकी थे। अतः इस शाश्रम ये स्वाध्याय करने वाले प्रामी के मान्यक की ज्यांनि दूर तकः सुनाई देती थीरे। की निश्की नदी माधु-निक कोशी ही हैं, जो पूर्वी नेवाल से निकल कर विद्वार से बहुती हुई स्वास से गा। में फिल जाती हैं।

'रामामण' की क्या ने घनुसार यह में समुरी द्वारा बार-बार विध्न उत्पन्न नरम में कारण विद्यामिक ने सहायक्षा ने दिसे राम को दशरप से

<sup>1.</sup> মন 2 34 গ 2 বহা 2 48 গ

माना था। वे बागन बाधय होकर तिद्धावम गहुँचे थे । विस्तामित्र था प्राथम हो तिद्धावम कहुवाना था। यह बावम गङ्कान्तरपू ने सङ्कान पर ध्यन्तित था। यहा हे राम धीर लक्ष्मण नो लेकर विस्वामित्र मिधिया गर्वे थे।

वर्तमान समय मे गङ्गा—सरणू का सङ्गम छत्तरा के समीप है। परम्यु प्राचीन काल मे यह रससे काफी पहले था। सम्मवत यह सङ्गम रामायहा काल मे सक्सर के समीप रहा होगा। अत अनेक समालीचक प्राप्तुनिक
क्सर के समीप विश्वायिव की स्थिति प्रतिपादित करते हैं। यहा गाम के
पार दक्षिण से अधानक कन या, जिससे ताकका, मारीच भादि रासन तिवास
करते थे। वण्तर के सभीप जहा विश्वायिव का भावम कहा जाता है, नहा से
प्राचीन समय के यक्कुण्ड तथा यज-सामग्री प्राप्त हुए हैं। वक्तर में रामरेचा
पाट और रोमश्य मन्दिर प्रसिद्ध हैं। यक्तर को स्थित युक्तसदाय से पटना
रिलवे मार्ग पर पटना से काफी पहले हैं और यह बलिया से भश्विक दूर
गहीं।

दिवसमिय सहुत भ्रमण्याक्षील थे, स्रत उनके साथम भ्रमेक स्थानो पर हो सन्दे हैं। बनका एक प्राथम यदि त्यान्यस्त्र सामा पर था, तो दूसरा प्राथम कोशियन। (कोसी) नदी ने तर पर भी हो सकता है। उनका एक प्राथम क्यायम के समीप नहिष्त वन से भी पहा होगा, ज्यार करते हुये सनका नेनका से सथीग हुथा और उससे बजुग्वना उत्तब हुई।

#### 12 व्यास-

वेदों ने सम्वादक, 'कहाबारत' के रविवार' पौर पठारह पुराणों ने सप्रकृतनी' के रूप ने स्थात ऋषि प्राचीन आरतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में प्रतेन स्वानों पर स्थात बाध्यम ने उन्लेख मिसते है।

स्थास ऋषि परानार सौर सत्यवती ने पुत्र थे। एन नेवट की पुत्री सत्यवती हुस्तिनापुर ने समीर अमियो को गया ने पार उतारत का कार्य करती थे। सपने साधम नी सोर जाते हुए पराचार भी सास्यवती को नाव पर बैठें भीर उस पर स्वातक हो गये। उनने समीप से स्थास को जनक हुआ

<sup>1</sup> राधायल बासकाण्ड 23 5-7 п

<sup>2</sup> ज्योडिएमि पृष्ठ 107, ऐना पृष्ठ 864, प्रास्मीये विहार पृष्ठ 59 🖪

<sup>3</sup> सामा पूर्व है। स्व सही पूर्व 10 स

श्रत व्यास का ब्राव्यम मूल रूप से हिलानापुर के निकट ही गगा के पार रहा होगा।

व्यास ऋषि से झाधमों नी स्थिति स्रनेण स्थानो पर प्रसिद्ध है। यमुना के तट पर बकी हुई वर्तमान पातपो के निकट व्यास प्राप्तम वताया जाता। यहा एक टीले ना नाम व्यास टीला है। इस क्षेत्र को व्यास क्षेत्र कहते हैं। 'महाभारत' के वनपर्व में व्यासम्बन्धी ना चल्लेस हुसा है, जहा पुत्र है तो के सन्तर्भ स्थास ने देह को स्वामने का विचार किया थां। प्रस्ता से से यह स्थान कुरुक्षेत्र के समीप प्रतीत होता है।

महवाल से दो स्थानो का सम्बन्ध व्यास ऋषि के साथ प्रसिद्ध है। इनमें पहला तो व्यासपाट है। यह गया के साथ तट पर गया नमार समम पर प्रवस्थित है। व्यासपाट की स्थिति वेदयमाय से विक्षाएं से 9 मील पर ध्वीर ऋषिकेश से उत्तर में 30 मील पर हैं। इस स्पान पर व्यास मन्दिर है। इस क्षेत्र मो व्यासकृषि का तम् लेत माना जाता है।

दूसरा स्थान व्यासपुहा है। गढ़वाल के प्रसिद्ध सीयं वररीनाथ से वसुवारा की श्रीर जाने पर दो मीछ दूरी माएण (मिएमज़पुर) ज्ञाम है। यहा एम गुहा मो व्यास-मुहा गहा जाता है। इसमें महार्ष व्यास ते महा प्रसिद्ध है हि हती स्थान पर रह कर महार्ष व्यास ने 'महा- भारत' की रचना गो धोर पुराक्षों का सकल तथा सम्यादन किया। व्यास-मुद्धा ने रानीय हो बयोज मुहा है। प्रसिद्ध है कि गरीश ने स्थार क्रिय ने स्थार क्रिय ने समीय हो स्थाप क्रिय ने समीय हो स्थाप क्रिय ने स्थार क्रिया ने स्थार क्रिय ने स्थार क्री ने स्थार क्रिय ने स्थार क्रिय ने स्थार क्रिय ने स्थार क्रिय ने

13 शरभञ्ज-

भवपूर्ति ने दण्डकारण्य मे दारभङ्ग युनि के याध्यम का वर्णन किया। है। राम की वे साधाय भगवान् का ध्यतार मानते थे। राम का टर्जन करके प्रस्तङ्ग ने यपने को इन्तकृत्य मान वर अपने दारीर वी यश की श्रीन में प्राहुत कर दिया<sup>8</sup>।

रारभङ्ग ने प्राथम का उल्लेख वाल्मीकि और कालिदास ने निया है रामायएं के प्रमुसार धरभङ्ग का श्रायम दण्डकारस्य मे थां । कालिदास ने

रातो व्यासस्यली नाम यत्न व्यासेन वीमता । पुत्रशीनामिष्सेन देहत्याम कृता मति । मुझा बनपूर्व 83 96 ।।

<sup>2</sup> ऐना पूर्व 884 ॥ 3 महा 5 9 ॥ 4 रामायशु श्रदण्यकाण्ड 5 3 ॥

वर्णन किया है कि पुष्पक विमान पर बैठ कर ब्राकाश मार्ग से श्रयोध्या की भ्रोर जाते हुये राम ने बरभङ्ग के भ्रायम की भ्रोर सकेत किया था<sup>1</sup>। तुससी-दास ने भी इस श्राथम का सकेत किया है।

दारमञ्जू प्राथम की स्थिति बादा जिले में कही जाती है। इहाहाबाद-जवतपुर रेलवे मार्च पर प्रसिद्ध भानिकपुर रेलवे स्टेशन है। यहा 15 मील दूर टिकरिया स्टेशन से यह आश्रम 10 मील पर है। यहा भयानक प्रम्य सार्म है। दूररा मार्ग जैतवारा स्टेशन से होक्ट है। जैतवारा से शरभञ्ज झाश्रम 15 मील है।

यतंनाम समय में इस झालम में एक कुण्ड है, जिसनी विराधकुण्ड महते हैं। समीप के बम को विराध कर वहा जाता है। यास में ही राममन्तिर है। महत जाता है कि इसी स्थान पर खरमञ्जूने राम के दर्शन करने धयने सपीर की यज्ञ की श्रांनि में बाहुत किया था।

## 14 सुतीक्ष्ण-

शरमञ्जलाधि से मिलकर रान मुशीक्षण के पास गये थे। उनका साक्षम भी पण्डकारण्य से था<sup>2</sup>। बह शरका से प्राध्यम के समीप ही रहा होगा। 'रामायरा' और 'रथवथ' में इसना प्रसंग है।

'रामामर्ख' के झर्नुसार जिनकुट से दक्षियं की शीर जाते हुये राम पहले सुठीक्या सुनि के साधमा से गये थे। यहा सुठीक्छ द्वारा प्रार्थना करने पर वे जनने गुण स्वास्थ्य के आध्यम में गये थे गुजीव्याले राम को बतासा कि सगस्य का साधमा महा हो जार योजन दूर है। कालिखारा ने ज्यांन किया है कि समाध्या लीटते हुए राम ने सुठीक्य मो पन्धान्य तम करते हुए पुष्पक कियान से देखा था। वे धूम में नारी ओर सन्नि प्रज्यन्तित करके सपहचा से सीन यें।

मुतीक्ष्ण के माश्रम की स्थिति वारक्षण-माथम के समीप ही होती चाहिये। इत्ताहाबाव-जवलपुर रेतवे मार्ग पर जीवनारा स्टेतन से लगभग 20 भील दूर मुतीक्ष्ण भाश्रम है। घरभण भाश्रम से सीधा जाने पर यह यहा से 15 मील पहता है। बर्तमान समय मे यहा एक राम-मन्दिर है।

<sup>ि</sup> धद दारण्य धरमञ्जूनाम्नस्तरोवन पाननमाहिताम्ने । रघु 13.45 स 2 महा 5.9 ॥ 3. रामायस्य धरण्यकाण्य 11 27~29 n

८ महा ५.५ ॥ ५. रामायण श्ररण्यकाण्ड ॥ १*४१*—29 ॥ 4 हर्विभू जामेधवता चतुर्णां मध्ये ललाटन्तपग्रन्तराय्ति ।

ग्रसी तपस्थरयपरस्तपस्वी नास्त्रा मुतीदणः चस्तिन दान्तः ॥ रम् 13.41 ॥

# परिशिष्ट--।.

### ग्रालोच्य नाटक •

 इतवाक्यस्— बलदेव बाचार्यं द्वारा सम्पादित भासनाटकचक्रम् प्रथम भाग से (बीलन्बा सत्कृत सीरीज वाराससी)-प्रथम सस्करए।

से (जीलन्द्रा संस्कृत सीरीज वाराखसी)-प्रथम संस्करण कर्मभारम् — बह्ये 3. इतबदोक्तवम — वही

द्रतथदारभवन् वहा
 मध्यमञ्यायोगम् वहा

5 पचरात्रम् — वही

6 जरमगम्- वही

7 भ्रभिषेकनाटकम्-- वही 8. बालचरितम् वही

9 प्रविभारकम् — वलदेव ध्राचार्य द्वारा सम्मापित यासनाटकचक्रम् द्वितीय भाग वे (चीक्षम्बा संस्कृत सीरीच वारास्त्री)—प्रथम संस्कृतमा ।

10 प्रतिमानाटकम् — यही

11 प्रतिज्ञायीगन्त्रदायराम्- वही

12 स्वप्नबासवदर्शम् — वही

13 पास्त्रतम् - वही 14 मुन्द्यकटिकम् श्रूटक-डा• श्रीनिवास द्वारा सम्पादित, साहिस्य मण्डार,

गेरठ (1976 ई0) 15 प्रभिज्ञानराकु जलस्—कालिदास-डा॰ इच्चकुमारद्वारा सन्पादित, प्रकाश स्क क्रिये बरेसी (1965 ई०)

16 विक्रमोर्वसीयम्—कासिदास-सीताराम जुनुर्वेदी द्वारा सम्पादित कालिदास प्रन्यावली से । अखिल आरतीय विक्रम परिवद काशी द्वारा प्रवासित ( 2019 विक्रमी ) । तृतीय सस्करण् परिशिष्ट-1 169

17 मालविकारिनियित्रम्---फालिदास-पी क्षी सास्त्री द्वारा सनूदित, झाल्मा-राम एण्ड सन्त दिल्ली (1964 ई०)

राम एवड सन्ता (१५६४ ६०) 18 मुद्राराक्षसम्—चिशालब्स्न-झार एस विलम्बे द्वारा सम्पादित

१९० दैवीचन्त्रमुप्तम् विवासदत्त-राथवन् द्वारा सम्वादित 'मृगारप्रकाश' मे उदात ( 1963 ई०)

20 कीमुदीमहोत्सव - विज्जिका - रामकृष्ण हारा सम्पादित, त्रिकेन्द्रम । 1912 ई0 )

21 पप्रप्रामृतक—सुद्रक—डां भोतीचन्द्र भीर डां वासुदेवनरण प्रप्रवाल द्वारा सम्पाबित 'शृशारहाट' से, हिन्दी प्रत्य रत्नाकर कार्यालय प्राइवेट लिमिटैड बस्वई (1959 ई0)

कायालय प्राइवट लामटड बम्बइ ( 1959 इ० ) 22 उभवाभिसारिका-वररुचि- वही

23 पूर्तविटसयाद-ईडबरदस- वही

24 पादताजितक वयामिलक- यही

25 प्रियवशिका—हर्य-प्र0 रामचन्त्र मिश्र की टीका बीखम्या सस्कृत सीरीज, वाराससी (1955 ई0)

26 रस्नावसी—हवं-डा० शिवराज झास्थी डारा सम्पादित, साहित्य अण्डार मेरळ (1968 €0

27 नागानन्द हुपे- 10 बलदेव की टीका, चौदान्दा संस्कृत सीरीज बाराससी (1968 ई0)

28. वैद्यासद्दार—भद्दनारायता-का० शिवराज शास्त्री द्वारा सम्पादिस, साहित्य भण्डार मेरठ (1972ई०)

29 मलविलास—महेन्द्रविक्रमवर्गा—था व पितदेवितिर की टीका, पीसम्या विद्याभवन वारालसी (1966 ई0)

30 महावीरचरितम्-भवसूति वीररापव की टीवा निर्खंयनागर प्रेस, सम्बर्द (1926 ई0)

बम्बर (1926 रूप) 31 मालतीमाधवम् --भवमूति -- बन्द्रश्ला हिन्दी-संस्कृत टीवा, घोसम्बा संस्कृत सीरीज वाराससी (1954 रूप)

32 उत्तररामचरितम् - भवभूति-बह्यानन्द धुक्त की टीका, साहित्य भण्डार मेरठ (1975 ई0)

नरः (१९७० हरू) 33 मारवर्षपुरामणि,—शक्तिमद्र-नण रमानानः भा नी टीवा, चौसम्बा विद्यायवन साराखसी (1966 है0)

- 34. वीरमावासबदत्तम---शक्तिभद्र-जर्नल धाफ श्रीरियन्टल रिसर्च मदास में प्रकाशित (1931 ई<sub>0</sub>)
  - रामाभ्यद्य—यशोवर्गन्-वी. राधवन् कृत 'सम म्रोल्ड लॉस्ट प्लेज' मे उद्धृत, बन्नामलाई विक्वविद्यालय प्रकाशन (1961 ई0)

  - 36. ब्रन्धरापय-मुरारि-काव्यमाला सीरीज संस्था 5 (1937 ई0)
  - 37, तापसवत्सराज-मनञ्जहपं-हा0 देवीदत्त सर्मा हारा सम्पादित. साहित्य भण्डार मेरठ (1969 ई0)
  - 38. सभद्राधनअय कूलशेखरवर्मन् गण्पति चास्त्री द्वारा सम्पादित.
  - त्रियेन्द्रम (1912 ई0) 39 तपतीसंवरण - कूलशेखरवमंत्-वही ( 1911 fo )
  - 40. हनुगन्नाटक -- बामोदर मिश्र-श्रीमोहनदास की टीका-क्षेमराज श्रीकृष्ण-
  - दास वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई (1966 ई0) 41. चण्डकोशिक -- क्षेमीश्वर-श्री जगदीश मिश्र की टीका, श्रीलन्या विद्या-
  - भवन वाराणसी (1965 ई0) 42. बालरामायण--राजशैखर - बीबानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित
  - (1910 £0) 43 यालभारत - राजशेखर-श्री हरिदत्त शर्मा की टीका, चौखम्या संस्कृत
  - सीरीज बारास्त्री (1969 ई0) 44. कर्परमधारी - राजशेखर-श्री चुत्रीलास शक्त द्वारा सम्मादित. साहित्य
  - भण्डार (मेरठ 1972 ई0) 45. विद्यसालम श्विका - राजसेखर-श्री रमाकान्त त्रिपाठी की टीका, सौखम्बा
  - विधासवन वारासासी (1965 ई0)
  - 46. कुम्दमाला--दिइनाग-थी चुन्नीलाल श्वल द्वारा सम्पादित, साहित्य भण्डार मेरठ (1972 ई0)

# परिशिष्ट--2

वैदिक साहित्य-

बृहत्सहिता म पुरमृति

# सन्दर्भ-पुस्तकें

```
ब्रा ग्वेद
    मजुवेंद
    सैचिरीय सहिता
    वाजसनैयि सहिता
    सामघेद
    भ्रयवंदेद
    ऐतरेय ब्राह्मण
    गोपथ बाह्यका
    दातपथ बाह्यका
    तैतिरीय झारण्यम
    कौशीत्रभि उपमियत
शास्त्रीय ग्रन्थ--
    मन रकोप-मन रसिंह
    प्रपटाध्यामी-पाणिनि
    भाममुत्र-वात्सायन-जयमञ्जलाटीवासहित
    बाव्यमीमासा राजदेशवर-सी ही दलाल द्वारा सम्पादित, यहाँदा (1924 ह)
    वलाभिकार दिक्यानरी
    किकायत्रकेष
    नाद्यशास्त्र-भरत
```

महाभाष्य-पृतञ्जलि बराह्त हिता-चराह्मिहिर शक्तिसञ्ज्ञमतन्त्र स्ट्राट्प्रकारा-भोज सस्हस-इ लिखा शिव्यजरी-भाग्टे सिक्षा-विशिमिण सुमञ्जलिषाधिनी

बौद्ध श्रीर जैन ग्रन्थ-

भगुत्तरमिकाय दिग्धनिकाय

दिव्यावदान

महाबशपुराख

महाबस्तु सगुत्तनिकाय

### पुरास-

**ग्र**ितपुराश्

कूमपुराए गरंडपुराए

देवीभागवतपुरार

**पच**पूराख

बहादुराम

बह्याण्डयुराग्

भविष्यपुरास

भागवतपुराश भरस्यपुराश

मार्क्ष्यपुराक्ष मार्कण्डेयपुराक्ष

बराहपुराए।

वामनपुरारा विष्णुपुरारा

विष्णुधर्मोत्तरपुरार्

वाबपुरास स्यन्दपुराख

#### का व्य—

परिज्ञिष्ट-2

कथासरित्सागर-सोमदेव

कादस्वरी-वास

कालिदास ग्रन्थावली-प0 सीताराम चतुर्वेदी द्वारा सम्मादित कुमारसम्भय-कालिदास

नैदधीयचरितम्-श्रीहर्ष

प्रसन्तराधव

बुद्धचरितम्-ग्रदवयोप

बुहत्क बाहलीय सम्रह

म ज्ञलस्तोव महिषकुलवैभवम्-मधुमूदन स्रोका

महाभारत-व्यास

मेघदूत-कालिदास

रघुवश-कालिटास

राजतरिङ्गगी-व ह्मण

रामचरितमानग्र-तुलसीदास

रामायण बाल्मीनि

विक्रमासुदेश्वरितम् - निह्नस्

शिगुपालवध-माघ

म् श्रारहाट-डा मोतीचन्द्र भीर टा. वासुदेवशरण अपनाम हारा सम्पादित हर्वनरितम्-बारा

ब्राधुनिक समालीयनःस्मर ग्रन्य-

भूली हिस्ट्री भाफ इण्डिमा-स्मिय-भावतफोर्ड-प्रथम सस्य रख

महोग ने जिलालेस

भॉन ह्वेनसांग्स ट्रेवल्स इन इण्डिया (629-644 €0)-बाटस-योगान रायन एजियाटिक सोसाइटी (1904 घोर 1905)

द्यायन घरवनी धार्में भोनोजियम सर्वे धाप इत्तिया विपोर्ट (1911⊬1912 ई0)

इन्टिया इन बानिदाग-थी. एग उत्तारवाय-इनाहाबाद (1954 ई0)

इम्मीरियस गजेटियर भाक इन्डिया एन्सिएन्ट इन्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडीबस्स—पर्जेटिर एन्सिएन्ट इन्डिया एव डिरक्काइस्ड वाई मेगास्थनीज एवड एरियन ने उस्त्र मेकरिडल, स्टाप्त (1926 ई0) एपिक इन्डिया—सी यी वीब—बम्बई (1923 ई0) एपिक इन्डिया

ऐतिहासिक नामावसी—विजयेन्द्रकुमार माधुर- वैज्ञानिक तथा तक्नीकी कस्दावली झायोग, रामकृष्णपुरम् वई दिल्लो

(1969 ई0) कल्बुरल हिस्ट्री कॉम वायुपुराण्—देवेन्द्रकुमार राजाराम पाटिल, पूना (1946 ई0)

कार्यस इन्स्क्रिप्शनम इन्डिकेरम कालिदास का भारत-भगवतशरण खपाच्याय-भारतीय ज्ञानपीठ गांशी

(1965 ई0) कालियान का कुतियों में भौगोलिक स्थानों का प्रत्यभिश्वान---कैतासनाथ बिनेश, सफिल्प निकतन

कानपुर (1970 ई0) किंतर देश म—राहल साक्रत्यायन—प्रयाग (1962 ई0)

कैम्ब्रिज हिस्टी बाक इन्डिया भाग-1 (1922 ई0)

गिरिनार का शिलालेख

ग्रामर ग्रॉफ दा द्रविडियन चैम्बेजेच—काफवेस एयोग्रोफी भाग मुर्ली बुद्धियम—दी सी ला

ज्योग्राफिक्ल कान्सेप्ट्स इन एन्शिएन्ट इन्डिया — वेचन दुवे- राष्ट्रीय भूगोल

परिषद् वाराणाको (1967) ज्योगाकी साँक दो पुराणाक—एस एम ससी, नई दिल्ली (1966ई0)

हेबल रमेन्ट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एन्सिएन्ट इन्डिया —मायाप्रसाद त्रिपाठी (1970 ई0)

हो एवं प्राफ इम्पेरियल गुसाज — ग्रार ही बनर्जी (1933 ई0) वी एन्सिएन्ट ज्योग्राफी बॉफ इन्डिया — ब्रत्यजेन्डर कॉनवम (1963 ई0) वी एशियाटिक रिसर्चेज लज्ड-12, दि रिसर्चेज द मानसरोवर

दी ज्योप्राफिकल डिक्सन री झॉफ एन्झिएन्ट एण्ड सिडीवल इन्डिया---नन्दलाल डै-नलकत्ता (1924 ई०) री डायनेस्टीन बॉफ दी कॅनरिज डिस्ट्रिक्टस पतन्त्रज्ञिन-कालीन भारतवर्य----प्रमुदमास प्रस्तिश्री-विहार राजभावा परिषद् पटना (1963 ई0)

पारिएति नासीन भारतवर्ष--वाहुदेवकारक क्षत्रवास (सम्बद् 2012) पुरास्-विमर्ध--वसदेव उपाध्याम-वाराणधी (1965 ई0) -पोलीटिकल हिस्ही माँक एनिषएन्ट इन्डिया--एप क्षी बोच्नी (1953 ई0)

पोलीटिकल हिस्ट्री प्रॉफ एन्सिएन्ट इन्डिया--एच की चौचूरी (1953) प्राड्मीय बिहार-- डा0 देवसहाय त्रिवेदी-पटना (1954 ई0)

प्राचीन भारत--- 310 राधाकुमुद मुकर्जी

प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल--- विमलचरण लाहा--उसर-प्रदेश हिन्दी प्रकादमी लखनऊ (1972 हैं0)

प्राचीन भारत का भौगोतिक स्वरूप-ध्यवधिद्वारीलाल ध्रवस्थी (1964ई0) प्राचीन भारतीय परस्परा श्रीर इतिहास-रागेय राधव-दिस्ती प्रयम सस्करण

प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका—का0 रामजी उपाध्याय बुद्धिस्ट इण्डिया रीज वेनिक्ज (1950 ई0) थोम्बे गर्जेटियर

भं रहुत इन्स्बन्धन्स—वरुमा भौर सिन्हा

भारत की जह जातिया श्रीर सस्यार्थे—स्टब्यूत सिद्धान्ताककार देहराडून (1960 ईं0) भारत की भौगोलिक लकता—बासुदेवसरण बग्रवाल-प्रयाग (प्रयम तस्वरस्त)

भारत का भागालक एकता—बाबुदबंधरण प्रथमल-प्रयाग (प्रथम तस्व रेण) भारत भूमि—चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार भारत-भ्रमण्— साम्र्वरण प्रसार-यन्वई (1969 ई0)

भारत-अमरा— साधुनररा प्रसाद-बन्बह (1969 हत) भारतीय इतिहास की रूपरेका—जयचन्द्र विद्यालङ्कार

मार्कण्डेयपुराश--पर्जीटर

मालिनी के बनी मे-निषि विद्यासद्भार-दिल्ली (1960 ई0)

सददामन् ना शिलानेल वैदिक इन्डेनस-नेम्स एण्ड सन्जेनट्स-मैकडानल घौर कीथ (1912 ई0)

सैक्रेड बुक्स माफ दी ईस्ट मैक्सभूसर कालपनाम के मालमंत केदारसण्ड क

क्कन्यपुराण ने क्वनमंत केवारलण्ड का भौगोतिक एव सास्त्रतिक प्रध्ययन— मोश क्वा हटवाल, धायरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदल्त गी-एकडो (1962 ई0) का सोय-प्रदन्त्य

मस्कत नाटको का भौगोलिक परिवेश 176

स्टडीज इन इन्टियन एन्टीबिटीज - एवं सी राय बीपरी स्टढीज इन दी ज्योगाफी ग्रॉफ एन्झिएन्ट एव्ड मिडीवल इन्डिया---ही सी सरकार-दिल्ली (1960 ई0)

हिन्दू मन्यता - राधाव मूद सुवार्जी-पात्रवत्ता, प्रथम संस्करण हिमानम दर्गन-कृष्णनारायण गोस्वामी-दित्सी (1963 ई0)

हिस्टोरिकल ज्योदाणी थाप एत्झिएन्ट इन्डिया- वी सी. ला

पश्चिकार्ये-इन्डियन एन्टिशिटीज यो0 II इन्डियन हिस्टारिक्स ब्वाटेरवी माग-11 एनस्य माप अण्डारकर मोरियन्टल रिसर्व इल्टीट्यूट पूना भाग~2 एरिजएन्ट रिसर्नेज बीध 12

बस्यारा सीर्याष्ट्र-गीता श्रेम, गीरलपुर वर्ष 31 बादिधनी (प्रस्वर 1962)

अनेत याँक एशियादिक सोसाइटी पाप बनान (1925 ई0) कर्नम घोर रायम एतियाटिक मोमाइटी (1894 तथा 1974 ई0) जनेप चौप रायम एतियादिक सामाइटी योग्ने बांच भाग-14

भारती-म् ब्रेटिंग झाण वसित्र साण इण्होसीबी.

ना हि वि वि-माग्देवरारण ध्रम्यान योह्य (1969-71) भूगोल-विश्वन प्रदान--- मुक्तकोषांक (सर्द-जूत-जुलाई 1931 ई0)